या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिश्यां हृद्येषु बुद्धिः । श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः सा परिपालय देवि विश्वस् ॥

सं० २००४ से २ २३ तक ४,१०,२५० सं० २०२५ सप्तदश संस्करण ७५,००० मं० २०२७ षष्टादश संस्करण ७५,००० क्रिल ५,६०,२५० पॉन क्षाय साठ क्रजार यो सौ पनास

भूल्य एक रुपया सजिल्द एक रुपया पचीस पैसे

### ॥ श्रीदुर्गदिन्ये नमः॥

# विषय-सूची

| áв                                                                                                                 | मंख्या                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| • • •                                                                                                              | ų                       |  |
| • • •                                                                                                              | ৬                       |  |
| •••                                                                                                                | 8                       |  |
| •••                                                                                                                | १३                      |  |
|                                                                                                                    | १९                      |  |
|                                                                                                                    | ₹०                      |  |
|                                                                                                                    | ३६                      |  |
|                                                                                                                    | . 88                    |  |
|                                                                                                                    | ४२                      |  |
|                                                                                                                    | 88                      |  |
| • • •                                                                                                              | ५३                      |  |
|                                                                                                                    | • •                     |  |
| <del>i</del> ī-                                                                                                    |                         |  |
|                                                                                                                    |                         |  |
| •••                                                                                                                | ٠ ६ ٥                   |  |
| और                                                                                                                 | ,                       |  |
| •••                                                                                                                | ७६                      |  |
|                                                                                                                    | ८९                      |  |
| •••                                                                                                                | ९७                      |  |
| ार के<br>स                                                                                                         | ,0                      |  |
| ५-पञ्चम अध्याय-देवताओंद्वारा देवीकी स्तुतिः चण्ड-मुण्डके<br>मुखसे अम्विकांके रूपकी प्रशंसा सुनकर ग्रम्भका उनके पास |                         |  |
| ***                                                                                                                | १०८                     |  |
|                                                                                                                    | <br><br><br><br>अोर<br> |  |

| विपय                                            | नृष्ठ-मंग्न्या |
|-------------------------------------------------|----------------|
| ६-पष्ट अध्याय -भूमलोचन-वध                       | ••• १२३        |
| ७-सप्तम अध्यायचण्ड और मुण्डका वभ                | १२८            |
| ८-अप्टम अध्याय-रनतवीज-वभ                        | १३४            |
| ९-नवम अध्याय—निशुम्भ-वन                         | ••• १४५        |
| १०-दशम अध्याय-शुम्भ वभ                          | ٤٠٠٠ المرغ     |
| ११-एकादश अध्याय —देवताऑद्वारा देवीकी स्तृति तया |                |
| देवीद्वारा देवताओंको वरदान                      | ٠٠٠ لادرم      |
| १२-हाद्य अध्यायदेवीचरित्रीके पाठका माहान्य      | ••• १७०        |
| १३-त्रयोदश अध्यायसुरथ और वेंश्यको देवीका        |                |
| वरदान                                           | १७८            |
| ·                                               |                |
| ६-उपसंदार                                       | 565            |
| १-मायेदोक्तं देवीस्कम्                          | 388            |
| २—तन्त्रोक्तं देवीस्कम्                         |                |
| ३-प्राधानिकं रहस्यम्                            | १९२            |
| ४-चैकृतिकं रहस्यम्                              | 16%            |
| ५-मृतिरहस्यम्                                   | २०९            |
| ७-क्षमा-प्रार्थना                               | ··· २१४        |
| ८-श्रीदुर्गामानस-पूजा<br>८-श्रीदुर्गामानस-पूजा  | ••• ५१६        |
|                                                 | … २२३          |
| ९–दुर्गोद्वात्रिशचायमाला<br>                    | … २२६          |
| १०-देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्                    | २३१            |
| ११-सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्                       | ••• २५३        |
| १२-सप्तरातीके कुछ सिद्ध सम्पुट मन्त्र           | ••• २३८        |
| १३-श्रीदेवीजीकी आरती                            | ર્ષ્ટ          |
| १४–देवीमयी                                      | ( )            |

## प्रथम संस्करणका निवेदन

देवि प्रपद्मार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । प्रसीद् विज्ञेश्वरि पाहि दिइवं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥

दुर्गासप्तराती हिंदू-धर्मका सर्वमान्य प्रन्थ है । इसमें भगवतीकी कृपाक़े सुन्दर इतिहासके साथ ही बड़े-बड़े गूढ़ साधन-रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञानकी त्रिविच मन्दाकिनी वहानेवाला यह प्रन्य भक्तोंके लिये वाञ्छाकल्पतरु हैं । सकाम भक्त इसके सेवनसे मनोऽभिलंपित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्जभ मोक्षको पाकर कृतार्थ होते हैं । राजा म्रुरथसे महर्षि मेधाने कहा था-- 'तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्! आराधिता सेत्र नृणां भोगलगीपवर्गदा ॥' महाराज ! आप उन्हीं भगवती परमेश्वरीकी शरण प्रहण कीजिये । वे आराधनासे प्रसन्न होकर ननुष्योंको भोग, खर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसीके अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा सुरथने अखण्ड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान् समाधि वैश्यने दुर्लभ ज्ञानके द्वारा 🔻 मोक्षकी प्राप्ति की । अवतक इस आशीर्वाद रूप मन्त्रमय प्रन्यके आश्रयसे न माछ्म कितने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्षकी बात है कि जगजननी भगवती श्रीदुर्गाजी-की कृपासे वहीं सप्तशतीं संक्षिप्त पाठ-विधिसहित पाठकोंके समक्ष पुस्तक-रूपमें उपस्थित की जा रही हैं । इसमें कथाभाग तथा अन्य बातें वे ही हैं, जो 'कल्याण' के विशेषाङ्क 'संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क' में प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ उपयोगी स्तोत्र और बढ़ाये गये हैं।

इसमें पाठ करनेकी विधि स्पष्ट, सरल और प्रामाणिकरूपमें दो गयी है। इसके मूल पाठको विशेषतः शुद्ध रखनेका प्रयास किया

गया है । आजकल प्रेसोंमें छपी हुई अधिकांश पुस्तकें अशुद्ध निकलती हैं; किंतु प्रस्तुत पुस्तकको इस दोपसे बचानेकी यथासाय्य चेष्टा की गयी है । पाठकोंकी सुत्रिधाके लिये कहीं-कहीं महत्त्वपूर्ण पाठान्तर भी दे दिये गये हैं। शापोद्धारके अनेक प्रकार बतलाये गये हैं। कबच, अर्गला और कीलक्के भी अर्थ दिये गये हैं। वैदिक-तान्त्रिक रात्रि-सूक्त और देवीसूक्तके साथ ही देव्यपर्वशीर्ष, सिद्दकुञ्जिकास्तोत्र, मूल सप्तरुनेकी दुर्गा, श्रीदुर्गादात्रिशनाममाला, श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र, श्रीदुर्गामानसपूजा और देन्यपराधक्षमापनन्त्रोत्रको भी दे देनेसे पुस्तक-की उपादेयता विशेष वह गयी है । नवार्ण-विधि तो है ही, आवश्यक न्यास भी नहीं छूटने पाये हैं । सप्तशतीके मूल रहोकोंका पूरा अर्थ दे दिया गया है। तीनों रहत्यों में आये हुए कई गूढ़ विपयोंको भी टिप्पणीद्वारा स्पष्ट किया गया है। इन विशेषताओंके कारण यह पाठ और अव्ययनके लिये बहुत ही उपयोगी और उत्तम पुस्तक हो गयी है । यदि पाठकोंने इसे अपनाया तो आगे चलकर विस्तृत पाठ-विधिके साथ सप्तरातीकी बड़ी पुस्तक निकालनेका भी विचार किया जा सकता है।

सप्तशतीके पाठमें विधिका ख्याल रखना तो उत्तम है ही, उसमें भी सबसे उत्तम बात है भगवती दुर्गामाताके चरणोंमें प्रेमपूर्ण भक्ति । श्रद्धा और भक्तिके साथ जगदम्बाके स्मरणपूर्वक सप्तशतीका पाठ करनेवालेको उनकी कृपाका शीव्र अनुभव हो सकता है । आशा है, प्रेमी पाठक इससे लाभ उठावेंगे । यद्यपि पुस्तकको सब प्रकारसे शुद्ध बनानेकी ही चेष्ठा की गयी है, तथापि प्रमादवश कुछ अशुद्धियोंका रह जाना असम्भव नहीं है । ऐसी भूलोंके लिये क्षमा माँगते हुए इम पाठकोंसे अनुरोध करते हैं कि वे हमें सूचित करें, जिससे भविष्यमें उनका सुधार किया जा सके।

---हनुमानप्रसाद पोद्दार

# अथ सर्पंश्लोकी दुर्गा

शिव उदाच---

देवि त्वं भक्तसुलमे सर्वकार्यविधायिनी। कली हि कार्यसिद्धधर्यमुपायं नूहि यन्नतः॥

देव्युवाच---

शृणु देव प्रवक्ष्यामि कली सर्वेष्टसाघनम् ।

मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते॥ ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्

छन्दः श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः

श्रीदुर्गापीत्यर्थं सप्तश्लोकीदुर्गापाठे विनियोगः।

🕉 ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

वलादाक्रष्य मोहाय महामाया प्रयच्छिति ॥ १ ॥ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः

स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।

दारिद्रचदुःखभयहारिणि का त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ॥२ ॥

सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाचिके। शरण्ये त्र्यम्बके गीरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ३॥ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।

सर्वस्यातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते ।

भयेभ्यस्राहि नो देवि दुंगें देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ रोगानशेपानपहंसि तुष्टा

रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् । त्वामाश्रितानां न विपत्रराणां

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ ६ ॥ सर्वाचाषाप्रशमनं त्रैकोक्यस्याखिलेश्वरि । एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॥ ७ ॥

इति सप्तश्लोको दुर्गा सम्पूर्ण ॥

#### ॥ श्रीदुर्गाये नमः ॥

# श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

ईश्वर उदाच

शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्य कमलानने ।
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ॥ १ ॥
ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी ।
आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा श्लुधारिणी ॥ २ ॥
पिनाक्षधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः ।
मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥ ३ ॥
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी ।
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः ॥ ४ ॥

रांकरजी पार्वतीजीसे कहते हैं—कमलानने ! अव मैं अष्टोत्तरशत-नामका वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद (पाठ या श्रवण) मात्रसे परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं ॥ १॥

१ ॐसती, २ साध्वी, ३ भवप्रीता (भगवान् शिवपर प्रीति रखने-वाली), ४ भवानी, ५ भवमोचनी (संसारवन्धनसे मुक्त करनेवाली), ६ आयां, ७ हुर्गां, ८ जया, ९ आद्या, १० त्रिनेत्रा, ११ शूलवारिणी, १२ पिनाकधारिणी, १३ चित्रा, १४ चण्डघण्टा (प्रचण्ड स्वरसे घण्टानाद करनेवाली), १५ महातपाः (भारी तपस्या करनेवाली), १६ मनः (मनन-शक्ति), १७ बुद्धिः (बोधशक्ति), १८ अहंकारा (अहंताका आश्रय), १९ चित्तरूपा, २० चिता, २१ चितिः (चेतना), २२ सर्व-मन्त्रमयी, २३ सत्ता (सत्-स्वरूपा), २४ सत्यानन्दस्वरूपिणी, २५ अनन्ता (जिसके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं), २६ भाविनी (सत्रको उत्पन्न करने-वाली), २७ भाव्या (भावना एवं ध्यान करने योग्य), २८ भव्या (क्रत्याणरूपा), २९ अभव्या (जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं), ३० सदा- शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा। दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ५ ॥ दक्षकन्या अपर्णानेकवर्णा पाटलावती । चं पाटला पङ्गम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६॥ करा सुन्दरी सुरसुन्दरी। अमेयविक्रमा वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ॥ ७॥ ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा। चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्र पुरुपाकृतिः॥८॥ विमलोत्कर्पिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च चुद्धिदा। . **वहुलप्रेमा** सर्ववाहनवाहना ॥ ९ ॥ वहला निशुम्भशुम्भहननी महिपासुरमर्दिनी ।

गतिः, ३१ शाम्भवी (शिविषया), ३२ देवमाता, ३३ चिन्ता, ३४ रतनिया, ३५ सर्वविद्या, ३६ दक्षकन्या, ३७ दक्षयश्चिनाशिनी, ३८ अपणी (तपस्याके समय पत्तेको भी न खानेवाली), ३९ अनेकवर्णा (अनेक रंगोंवाली), ४० पाटला (लाल रंगवाली), ४१ पाटलावती (गुलावके फूल या लाल फूल धारण करनेवाली), ४२ पद्टाम्बरपरीधाना (रेशमी वस्त्र पहननेवाली), ४३ फलमछीररिज्ञिनी (मधुर ध्विन करनेवाले मज्जीरको धारण करके प्रसन्न रहनेवाली), ४४ अमेयविकमा (असीम पराक्रमवाली), ४५ फूरा (देत्योंके प्रति कठोर), ४६ सुन्दरी, ४७ सुरसुन्दरी, ४८ वनदुर्गा, ४९ मातङ्गी, ५० मतङ्गमुनिप् विता, ५१ ब्राह्मी, ५२ माहे-धरी, ५२ ऐन्द्री, ५४ कीमारी, ५५ वेष्णवी, ५६ चामुण्डा, ५७ वाराही, ५८ लक्ष्मीः, ५९ पुरुषाकृतिः, ६० विमला, ६१ उत्कर्षिणी, ६२ ज्ञाना, ६२ किया, ६४ नित्या, ६५ बुद्धिदा, ६६ बहुला, ६७ वहुलप्रेमा, ६८ सर्ववाहनवाहना, ६९ निशुम्भग्रम्भहननो, ७० महिषासुरमर्दिनी,

मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥ १०॥ सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवधातिनी । सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा ॥ ११ ॥ अनेकशस्त्रहग्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी । कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः ॥ १२ ॥ अप्रीढा चैव प्रीढा च बृद्धमाता वलप्रदा । महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ १३ ॥ अग्निज्वाला रोद्रमुखी कालरात्रिस्तपिस्त्रनी । नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥ १४ ॥ शिवद्ती कराली च अनन्ता परमेश्वरी । कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मचादिनी ॥ १५ ॥ य इदं प्रपठेकित्यं दुर्गानामशताष्टकम् । नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥ १६ ॥ नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥ १६ ॥

७१ मधुकेटभहन्त्री, ७२ चण्डमुण्डविनाशिनी, ७३ सर्वासुरविनाशा, ७४ सर्व-दानवत्रातिनी, ७५ सर्वशास्त्रमयी, ७६ सत्या, ७७ सर्वास्त्रघारिणी, ७८ अनेक-शस्त्रहरता, ७९ अनेकास्त्रधारिणी, ८० कुमारी, ८१ एककन्या, ८२ केशोरी, ८३ युवती, ८४ यतिः, ८५ अप्रीढा, ८६ प्रीढा, ८७ वृद्धमाता, ८८ वलप्रदा, ८९ महोदरी, ९० सुक्तकेशी, ९१ घोरक्त्या, ९२ महावला, ९३ अग्नि-च्चाला, ९४ रौद्रमुखी, ९५ कालरात्रिः, ९६ तपस्विनी, ९७ नारायणी, ९८ भद्रकाली, ९९ विण्णुमाया, १०० जलोदरी, १०१ शिवदूती, १०२ कराली, १०३ अनन्ता (विनाशरिक्ता), १०४ परमेश्वरी, १०५ काल्यायनी, १०६ सावित्री, १०७ प्रत्यक्षा, १०८ ब्रह्मवादिनी ॥ २—-१५ ॥

देवी पार्वती ! जो प्रतिदिन दुर्गाजीके इस अष्टोत्तरशतनामका पाठ करता है, उसके लिये तीनों छोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं है ॥ १६ ॥ थनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च।
चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेनसिक्तं च शाखतीम् ॥१७॥
कुमारीं पूजियत्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् ।
पूजियत् परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम् ॥१८॥
तस्य सिद्धिर्भवेद् देवि सर्वैः सुरवरेरिष ।
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाष्नुयात् ॥१९॥
गोरोचनालक्तककुङ्कमेन

तिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण

विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो

भवेत् सदा धारयते पुरारिः ॥ २०॥ भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिपां गते। विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम् ॥ २१॥ इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्।

वह घन, घान्य, पुत्र, छी, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुपार्थ तया अन्तमें सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है।।१७॥ कुमारीका पूजन और देवी सुरेश्वरीका घ्यान करके पराभक्तिके साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तरवात-नामका पाठ आरम्भ करे ॥ १८॥ देवि ! जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओंसे भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है।। १९॥ गोरोचन, लक्षा, कुङ्कुम, सिन्दूर, फपूर, घी (अथवा दूध), चीनी और मधु—इन वस्तुओंको एकत्र करके इनसे विधिपूर्वक यन्त्र लिखकर जो विधिश पुरुष सदा उस यन्त्रको धारण करता है, वह शिवके तुल्य (मोक्षरूप) हो जाता है।।२०॥ भोमवती अमा-वास्थाकी आधी रातमें, जब चन्द्रमा शतिभिषा नक्षत्रपर हों, उस समय इस स्तोत्रको लिखकर जो इसका पाठ करता है, वह सम्पत्तिशाली होता है।।२१॥

### पाठविधिः \*

साधक स्तान करके पिवत्र हो आसन-शुद्धिकी किया सम्पन्न करके शुद्ध आसनपर वैठे; साथमें शुद्ध जल, पूजन-सामग्री और श्रीहुर्गासप्तशतीकी पुस्तक रक्खे। पुस्तकको अपने सामने काष्ठ आदिके शुद्ध आसनपर विराज-मान कर दे। ललाटमें अपनी रुचिके अनुसार मस्म, चन्दन अथवा रोली लगा ले, शिखा बाँघ ले; फिर पूर्वामिमुख होकर तत्त्व-शुद्धिके लिये चार बार आचमन करे। उस समय निम्नाङ्कित चार मन्त्रोंको क्रमशः पढ़े—

३६ यह विधि यहाँ संक्षित्त रूपसे दी जाती है। नवरात्र आदि विशेष अवसरोंपर तथा शतचण्डी आदि अनुष्ठानोंमें विस्तृत विधिका उपयोग किया जाता है। उसमें यन्त्रस्म, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तांष्वं, सप्तचिरंजीव, ६४ योगिनी, ५० क्षेत्रपाल तथा ष्यन्यान्य देवताओंकी वैदिक विधिसे पृजा होती है। अखण्ड दीपकी न्यवस्था की जाती है। देवीप्रतिमाकी अङ्ग-न्यास और अग्न्यु-त्तारण अवि विधिक साथ विधिवत पृजा की जाती है। नवदुर्गापृजा, च्योति:पृजा, वहुक-गणेशादिसहित कुमारीपृजा, अभिषेक, नान्दीश्राढ, रक्षावन्थन, पुण्याहवाचन, मज्ञल्याह, ग्रज्यात्वाचन, मन्त्रस्तान आदि, आसनश्रुढि, प्राणायाम, भृत-शुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, विह्मातृकान्यास, स्थितन्यास, श्रिक्तलान्यास, श्रिक्तलान्यास, हदयादिन्यास, षोडान्यास, विलोमन्यास, तत्त्वन्यास, अक्षरन्यास, व्यापकन्यास, ध्यान, पीठपृजा, विशेपार्च्य, क्षेत्रकोलन, मन्त्रपृजा, विविध मुद्राविधि, आवरणपृजा एवं प्रधानपृजा आदिका शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार अनुष्ठान होता है। इस प्रकार विस्तृत विधिसे पृजा करनेकी इच्छावाले मक्तोंको अन्यान्य पृजा-पद्धितयोंकी सहायतासे भगवतीकी जाराधना करके पाठआरम्भकरना चाहिये।

ॐ पं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

🥸 हीं विद्यातस्त्रं शोधयामि नमः स्वाहा॥

🥙 हीं शिवतन्त्रं शोधयासि नमः स्वाहा।

🥗 एँ हीं छीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥

तत्पश्चात् प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनोंको प्रणाम करे; फिर 'पविवेस्थो वैष्णव्यौ' इत्यादि मन्त्रसे कुशकी पवित्री घारण करके द्दाथमें लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नाङ्कित रूपसे संकल्प करे—

ॐविष्णुर्विष्णुर्विष्णुः । ॐ नमः परमात्मने, श्रीपुराणपुरुपोत्तमस्य श्रीविष्णोराज्ञ्या प्रवर्तमानस्याद्य श्रीबद्धणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीइवेतवाराहकलपे वैवस्यतमन्यन्तरेऽष्टाविंदातितमे कल्यिुरो प्रथमचरणे जम्बृद्दीपे भारतवर्षे मरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गतवहहावतेंकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने ययानामसंवत्सरे अमुकायने महामाङ्गल्यप्रदे मासानाम् उत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिया अमुकवासरान्वितायाम् अमुकनक्षत्रे अमुकराशि-स्थिते सूर्ये अमुकामुकराशिस्थितेषु चन्द्रभोमबुधगुरुगुक्रशनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतियौ सकलशास्त्रश्रुतिस्सृति-पुराणोक्तफलप्राविकामः अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुक्शमो अहं ममात्मनः सपुत्र-स्त्रीयान्धयस्य श्रीनवदुर्गानुत्रहतो ग्रह्कृतराजकृतसर्वविधपीडानिवृत्तिपूर्वकं नैक्ज्यदीर्घायुःपुष्टिधनधान्यसमृद्धयर्थं श्रीनवदुर्गात्रसादेन सर्वापन्निवृत्ति-सर्वाभीष्टफलावासिधमीयं काममोक्षचतुर्विधपुरुपार्थमिद्धिद्वारा श्रीमहाकाली-महालक्ष्मीमहासरम्बतीदेवताष्रीत्यर्थं शापोद्धारपुरस्सरं फवचार्गलाकीलक-पाठचेदतन्त्रोक्तरात्रिसूक्तपाठदेव्यथर्वशीर्पपाठन्यासविधिसहितनवार्णजपसप्त-शतीन्यासध्यानसहितचरित्रसम्बन्धिविनियोगन्यासध्यानपूर्वकं च 'मार्कण्डेय स्वाच ॥ सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः।' इत्याद्यारभ्य 'सावर्णि-भैविता मनुः' इत्यन्तं दुर्गासप्तशतीपाठं तदन्ते न्यासविधिसहितनवार्यसन्त्र-जपं वेदतन्त्रोक्तदेवीसुक्तपाठं रहस्यत्रयपठनं शापोद्धारादिकं च करिण्ये।

इस प्रकार प्रतिज्ञा (संकल्प) करके देवीका ध्यान करते हुए पञ्चोपचारकी विधिसे पुस्तककी पूँजा करे, योनिमुद्राका प्रदर्शन करके भगवतीको प्रणाम करे, फिर मूल नवार्ण मन्त्रसे पीठ आदिमें आधारशक्तिकी स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तकको विराजमान करे। क इसके बाद शापो-द्धार † करना चाहिये। इसके अनेक प्रकार हैं। 'ॐ हीं क्लीं श्रीं कां कीं 'चण्डिकादेव्ये शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा' इस मन्त्रका आदि और

#### १. पुस्तक-पूजाका मन्त्र---

क नमी देन्ये महादेन्ये शिवाये सततं नमः । नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणनाः स्मृताम् ॥

( वाराही उन्त्र तथा चिदम्बर शंहिता )

भ ध्यात्वा देवीं पद्मपूर्जा कृत्वा योग्या प्रणम्य च ।
 आधारं स्थाप्य मूलेन स्थापयेत्तत्र पुस्तकम् ॥

† सप्तश्रती-सर्वस्वके उपासनाक्रममें पहले शापोद्धार करके बादमें पडक्षसिंहत पाठ करनेका निर्णय किया गया है, अतः कवच आदि पाठके पहले ही शापोद्धार कर लेना चाहिये। कात्यायनी-तन्त्रमें शापोद्धार तथा उत्कीलनका और ही
प्रकार वतलाया गया है—'अन्त्याधार्कदिरुद्रितियाण्यक्किष्टिमतंवः। अश्वोऽश्व हित
सर्गाणां शापोद्धारे मनोः क्रमः॥' 'उत्कीलने चित्रत्राणां मच्याधन्तिमित्त क्रमः॥'
अर्थात सप्तश्रतीके अध्यायोंका तेरह—एक वारह—दो, न्यारह—तीन, दस-चार, नौ—
पाँच तथा आठ—छःके क्रमसे पाठ करके अन्तमें सातवें अध्यायको दो बार पदे।
यह शापोद्धार है और पहले मध्यम चित्रका, फिर प्रथम चित्रका, तत्पश्चात
उत्तर चित्रका पाठ करना उत्कीलन है। कुछ लोगोंके मतमें कीलकमें वताये
अनुसार 'ददाति प्रतिगृह्याति'के नियमसे कृष्णपक्षकी अष्टमी या चतुर्दशी तिथिमें
देवीको सर्वस्व-समर्पण करके उन्हींका होकर उनके प्रसादरूपसे प्रत्येक वस्तुको
उपयोगमें लाना ही शापोद्धार और उत्कीलन है। कोई कहते हैं—छः अङ्गोसिहत
पाठ करना ही शापोद्धार है। अङ्गोका त्याग ही शाप है। कुछ विद्यानोकी रायमें

अन्तमें सात बार जप करे। यह शापोद्धार मन्त्र कहलाता है। इसके अनन्तर उत्कीलन मन्त्रका जप किया जाता है। इसका जप आदि और अन्तमें हकीस-इकीस बार होता है। यह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ श्रीं क्लीं हीं सस-शित चण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा।' इसके जपके पश्चात् और आदि-अन्तमें सात-सात बार मृतसंजीवनी विद्याका जप करना चाहिये, जो इस प्रकार है—'ॐ हीं हीं वं वं ए ए मृतसंजीवनि विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय कीं हीं वं स्वाहा।' मारीचकल्पके अनुसार सप्तशती शापविमोचनका मन्त्र यह है—'ॐ श्रीं श्रीं क्लीं हूं ॐ ए क्षोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय उत्कीलय उत्कीलय उं ठं।' इस मन्त्रका आरम्भमें ही एक सौ आठ बार जप करना चाहिये, पाठके अन्तमें नहीं। अथवा रुद्रयामल महातन्त्रके अन्तर्गत दुर्गा-कल्पमें कहे हुए चण्डिका-शाप-विमोचन मन्त्रोंका आरम्भमें ही पाठ करना चाहिये। वे मन्त्र इस प्रकार हैं—

अस्य श्रीचिष्टिकाया ब्रह्मविस्विधामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य विसप्टनारदसंवादसामवेदाधिपितव्रह्माण श्रद्धपयः सर्वेश्वर्षकारिणी श्रीदुर्गा देवता चरित्रत्रयं गीजं हीं शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूपचिष्टिकाशापविमुक्ती मम संकिष्टिपतकार्यसिद्धथर्ये जपे विनियोगः।

#### थँ ( हीं ) में रेतःस्वरूपिण्यें मधुकेटभमिदन्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्र-

शापोद्धार कर्म ध्रनिवार्य नहीं है; क्यों कि रहस्याध्यायमें यह स्पष्टरूपसे कहा है कि जिसे एक ही दिनमें पूरे पाठका अवसर न मिले, वह एक दिन केवल मध्यम चिरत्र और दूसरे दिन शेप दो चिरत्रों का पाठ करे। इसके सिवा, जो प्रतिदिन नियमपूर्वक पाठ करते हैं, उनके लिये एक दिनमें एक पाठ न हो सकनेपर एक, दो, एक, चार, दो, एक और दो अध्यायों के कमसे सात दिनों में पाठ पूरा करनेका आदेश दिया गया है। ऐसी दशामें प्रतिदिन शापोद्धार और कीलक कैसे सम्भव है। अस्तु, जो हो, हमने यहाँ जिशासुओं के लामार्थ शापोद्धार और उत्कीकन दोनों के विभान दे दिये हैं।

षापाद् विमुक्त भव ॥ १ ॥ ॐ श्रीं वुद्धिस्वरूपिण्ये महिपासुरसैन्यनाशिन्ये वस्रवसिष्ठविखामिन्नद्वापाद् विमुक्ता भव ॥ २ ॥ ॐ रं रक्तस्वरूपिण्ये महिषासुरमिर्दन्ये ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद् विसुक्ता भव ॥ ३ ॥ ॐ ञ्च धुषाम्बरूपिण्ये देववन्दिताये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विसुक्ता भव ॥४॥ 👺 छां ठायास्त्ररूपिण्ये द्तसंवादिन्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विसुक्ता भव ॥ ५ ॥ 🥗 इं शक्तिस्वरूपिण्यै धूम्रलोचनवातिन्ये ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्र-शापाद विमुक्ता भव ॥ ६ ॥ ॐ तृं तृपास्वरूपिण्पे चण्डमुण्डवधकारिण्पे वद्यवसिष्टविषामित्रशापाद् विमुक्ता भव ॥ ७ ॥ ॐ क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्ये रक्तवीजवश्रकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव ॥ ८॥ ॐ जां जातिस्त्रक्षिण्पे निशुस्भवधकारिण्ये व्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव ॥ ९ ॥ 🥸 ढं ढजास्बरूपिण्ये शुस्भवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव ॥१०॥ ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्ये देवस्तुस्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रः शापाद् विसुक्त भव ॥ ११ ॥ ॐ श्रं श्रद्धास्वरूपिण्ये सक्रक्फळदाञ्ये ब्रह्म-वसिष्ठविश्वामित्रद्वापाद् विमुक्ता भव ॥ १२ ॥ ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्ये राजवरप्रदाये व्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव ॥ १३ ॥ ॐ मौ मातृम्बरूपिण्पं अनर्गकमहिमसहिताये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विसुक्ता मव ॥ १८ ॥ 👺 हीं श्रीं हुं दुर्गामें सं सर्वेश्वर्यकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्र-शापाद् विमुक्त भव ॥ १५ ॥ ॐ एँ हीं क़ीं नमः शिवायें अभेशकवस-त्वरूपिण्ये व्रद्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद् विसुक्ता भव ॥ १६ ॥ ॐ क्रीं कावये काळि हीं फर् स्वाहायें ऋग्वेदस्वरूपिण्यें ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाप् विसुक्त भव ॥ १७ ॥ ॐ ऐं हीं क्षीं महाकाळीमहाळदमीमहासरम्बती-म्बरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाये दुर्गादेग्ये नमः ॥ १८ ॥

> इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर । चण्डीपाठं दिवा रात्री कुर्यादेव न संशयः ॥ १९ ॥ एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः । आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः ॥ २० ॥

इस प्रकार शापोद्धार करनेके अनन्तर अन्तर्मातृका-बिर्मातृका आदि
न्यास करे, फिर श्रीदेवीका ध्यान करके रहस्यमें बताये अनुसार नौ कोष्ठोंबाले
मन्त्रमें महालक्ष्मी आदिका पूजन करे, इसके बाद छः अङ्ग्रीसहित दुर्गासंस्थतीका पाठ आरम्भ किया जाता है। कवचा, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य—
ये ही सप्तशतीके छः अङ्ग माने गये हैं। इनके कममें भी मतमेद है।
चिदम्बरसंहितामें पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अन्तमें कवच पढ़नेका विधान
है। क्षित्र योगरत्नावलीमें पाठका कम इससे भिन्न है। उसमें कवचको बीन,
अर्गलाको शक्ति तथा कीलकको कीलक संज्ञा दी गयी है। जिस प्रकार सब
मन्त्रोंमें पहले बीजका, फिर शक्तिका तथा अन्तमें कीलकका उच्चारण होता
है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवचरूप बीजका, फिर अर्गलारूपा शक्तिका तथा
अन्तमें कीलकरूप कीलकका कमशः पाठ होना चाहिये। यहाँ इसी
कमका अनुसरण किया गया है।



धर्गलं कीलकं चादी पठित्वा कवच सिकिकामेन मन्त्रिण। ਜਸ਼ਗਰੀ जप्या पश्चात बीजमादिष्टमगैला शक्तिरुच्यते । † कवचं कीलकं कीलकं प्राहु: महामनोः ॥ सप्तशत्या

यथा सर्वं मन्त्रेषु बीजशिक्त कीलकार्ना प्रथम मुद्यारणं तथा सप्तश्चतां पाठेऽपि कव चार्यकाकी ककार्ना प्रथमं पाठः स्यात् ।

इस प्रकार अनेक तन्त्रोंके अनुसार सप्तश्नतीके पाठका क्रम अनेक प्रकारका बपकन्थ होता है। ऐसी दशामें अपने देशमें पाठका जो क्रम पूर्वपरम्परासे प्रचितत हो उसीका अनुसरण करना अच्छा है।

#### अथ देव्याः कव्चम्

ध्यक्षस्य श्रीचण्डीफवसस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुष् छन्दः, चासुण्डा देवता, भङ्गन्यासोक्तमातरो सीजम्, दिग्धन्धदेवतास्त्रत्वम्, श्रीजगदम्बाप्रीत्यथे भप्तनातीपाठाङ्गरवेन जपे विनियोगः।

ॐ नमश्रण्डिकायै।।

मार्कण्डेय उवाच

यद्गृद्धं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।
 यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥

वह्योवाच

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् । देच्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुण्व महाम्रुने ॥ २ ॥

ॐ चण्डिका देवीको नमस्कार है।

मार्कण्डेयजीने कहा—पितामह ! जो इस संसारमें परमगोपनीय तथा मनुर्घ्योकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाला है और जो अवतक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे वताइये॥ १॥

ब्रह्माजी बोले —ब्रह्मन् ! ऐसा साधन तो एक देवीका कवच ही हैं। जो गोपनीयमे भी परम गोपनीय, पवित्र तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका उपकार प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं त्रह्मचारिणी।

नृतीयं चन्द्रघण्टेति क्ष्माण्डेति चतुर्थकम्।। ३।।

पश्चमं स्कन्दमातेति पष्ठं कात्यायनीति च।

सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्।। ४।।

करनेवाला है। महामुने ! उसे अवण करो ॥ २॥ देवीकी नी मूर्तियाँ हैं। जिन्हें 'नवदुर्गा' कहते हैं। उनके पृथक्-पृथक् नाम वतलाये जाते हैं। प्रथम नाम शैलैंपुत्री हैं। दूसरी मूर्तिका नाम ब्रह्मचौरिणी हैं। तीमरा स्वरूप चन्द्रवैण्टाके नामसे प्रसिद्ध है। चौथी मूर्तिको कृष्मार्टा कर्हो हैं। गाँचवीं दुर्गाका नाम स्कन्दमाता है। देवीके छठे रूपको कारयायंनी कर्हे है। सातवाँ कालँगित्र और आठवाँ स्वरूप महागौरि के नामसे प्रसिद्ध है।

ं. गिरिराज हिमालयकी पुत्री व्यावतीदेवीं यद्यपि ये मक्की अश्रीक्षरी हैं.

पथापि हिमालयकी तपस्या और प्रार्थनासे प्रसन्न हो कृपापूर्वक उनकी पुत्रीके रूपमें

पकट हुई । यह वात पुराणोंमें प्रसिद्ध है । २. मद्या चारियद श्राह यस्याः सा

मद्याचारिणी—सिचदानन्दमय मद्यास्वरूपकी प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो, है

मद्याचारिणीं हैं । ३. चन्द्रः घण्टायां यस्याः सा—आहादकारी चन्द्रमा जिसके घण्टामें

स्थित हों, उस देवीका नाम वन्द्रघण्टा है । ४. कुत्सितः उन्धा कृष्मा—त्रिविधताप
युतः संसारः स अण्डे मांसपेदयामुदररूपायां यस्याः सा कृष्माण्टा । अर्थात् त्रिविध्

पायुक्त संसार जिनके उदरमें स्थित है, वे भगवती कृष्माण्टा । अर्थात् त्रिविध्

वापयुक्त संसार जिनके उदरमें स्थित है, वे भगवती कृष्माण्टा कहलाती हैं ।

य. छान्दोश्य श्रुतिके अनुसार भगवतीकी द्यक्तिसे उत्पन्न हुए सनत्कुमारका नाम स्कन्द

है । उनकी माता होनिसे वे स्कन्दमाता कहलाती हैं । ६ देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके

किये देवी महर्षि कात्यायनके आश्रमपर प्रकट हुई और महर्षिने उन्हे अपनी कन्या

माना, इसिल्ये कात्यायनो नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई । ७. सबका मारनेवाले

कालकी भी रात्र (विनादिका) होनेसे उनका नाम कालरात्र है । ८ रन्होंने

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।
उक्तान्येतानि नामानि त्रह्मणैव महात्मना।।५।।
अग्निना दह्ममानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे।
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः।।६।।
न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे।
नापदं तस्य पञ्चामि शोकदुःखभयं न हि।।७।।
पैस्तु भक्त्या स्पृता नृतं तेषां वृद्धिः प्रजायते।
ये त्वां सारन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः।।८।।
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिपासना।
ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना।।९।।

तवीं हुर्गाका नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान्के दारा ही प्रतिपादित हुए हैं ॥३——५॥ जो मनुष्य अग्निमें जल रहा हो, रणभूमिमें धनुओंसे घिर गया हो, विषम संकटमें फँस गया हो तथा इस प्रकार भयसे आद्भर होकर जो भगवती हुर्गाकी शरणमें प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमङ्गल नहीं होता। युद्धके समय संकटमें पड़नेपर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखायी देती। उन्हें शोक-दुःख और भयकी प्राप्ति नहीं होती॥ ६-७॥

जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवीका स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवश्वरि! जो तुम्हारा चिन्तन करते हैं, उनकी तुम निःसंदेह रका करती हो।। ८॥ चामुण्डादेवी प्रेतपर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसेपर सवारी करती हैं। ऐन्द्रीका वाहन ऐरावत हायी है। वेष्णवी

नपस्यादारा महान् गौरवण प्राप्त किया या, अतः 'महागौरी' कहकार्यी ।

१. सिद्धि अर्थात् मोक्षको देनेवाली होनेसे उनका नाम 'सिद्धिदात्री' है ।

माहेश्वरी वृपारूढा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥१०॥ ईश्वरी देवी **व्वेतरूपधरा** व्यपवाहना । सर्वाभरणभृषिता ॥११॥ त्राह्मी हंससमारूढा मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः। नानारत्नोपशोभिताः ॥१२॥ नानाभरणशोभाढ्या दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः। शक्कं चक्रं गदां शक्ति हलं च मुसलायुधम् ॥१३॥ पाशमेव तोमरं चैव परशुं कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् ॥१४॥ भक्तानामभयाय देहनाशाय धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वे ॥१५॥

देवी गरुइपर ही आसन जमाती हैं ॥ ९ ॥ माहेश्वरी ग्रुपपर आरुइ होती हैं। कीमारीका वाइन मयूर है। भगवान विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी कमलके आसनपर विराजमान हैं और हाथोंमें कमल धारण किये हुए हैं ॥ १० ॥ ग्रुप्तपर आरुइ ईश्वरी देवीने इवंत रूप धारण कर रक्ला है। ब्राह्मी देवी हरएर वैठी हुई हैं और सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार वे सभी माताएँ सब प्रकारकी योगज्ञक्तियोंसे सम्पन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत-सी देवियाँ हैं, जो अनेक प्रकारके आभूषणोंकी जोभासे युक्त तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित हैं ॥ १२ ॥ व सम्पूर्ण देवियाँ कोधमें भरी हुई हैं और भक्तोंकी रक्षाके लिये रथपर बैठी दिलायी देती हैं। शङ्क, चक्र, गदा, शक्ति, इल और मुसल, खेटक और तोमर, पर्जु तथा पाझ, कृत्त और त्रिज्ञल एवं उत्तम जार्क्ष घनुष आदि अस्त्र शक्त अपने हाथोंमें धारण करती हैं। देल्योंके शरीरका नाश करना, भक्तोंको अभयदान देना और देव ताओंका कल्याण करना—यही उनके शस्त्र-धारणका उद्देश्य है ॥१३-१५॥

नमस्तेऽस्तु महारोद्रे महाघोरपराक्रमे।
महावले महोत्साहे महाभयविनाशिनि।।१६॥
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्द्धिनि।
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता।।१७॥
दक्षिणेऽवतु वाराही नैर्ऋत्यां खङ्गधारिणी।
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी।।१८॥
उदीच्यां पातु कीमारी ऐशान्यां शूलधारिणी।
ऊच्चे त्रह्माणि मे रक्षेद्धस्ताद् वैष्णवी तथा।।१९॥
एवं दश दिशो रक्षेचामुण्डा श्ववाहना।
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः।।२०॥
अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता।
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ष्टिन व्यवस्थिता।।२१॥

[ कवच आरम्भ करनेके पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—] महान् रीद्ररूप, अत्यन्त घोर पराक्रम, महान् वल और महान् उत्साहवाली देवी ! तुम महान् भयका नाश करनेवाली हो, तुम्हें नमस्कार है ॥१६॥ तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओंका भय वढ़ानेवाली जगदम्बिके ! मेरी रक्षा करो।

पूर्विदशामें ऐन्द्री (इन्द्रशक्ति) मेरी रक्षा करे। अग्निकोणमें अग्निशक्ति, दक्षिण दिशामें वाराही तथा नैऋं त्यकोणमें खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशामें वारणी और वायव्यकोणमें मृगपर सवारी करनेवाली देवी मेरी रक्षा करे।। १७-१८॥ उत्तरदिशामें कौमारी और ईशानकोणमें शूलधारिणीदेवी रक्षा करे। ब्रह्माणि ! तुम ऊपरकी ओरसे मेरी रक्षा करे खौर वैष्णवी देवी नीचेकी ओरसे मेरी रक्षा करे।।१९॥ इसी प्रकार शवको अपना वाहन बनानेवाली चामुण्डा देवी दसीं दिशाओंमें मेरी रक्षा करें।

जया आगेसे और विजया पीछेकी ओरसे मेरी रक्षा करे ॥२०॥ वाम भागमें अजिता और दक्षिण भागमें अपराजिता रक्षा करे । उद्योतिनी ज्ञिला-की रक्षा करे । उमा मेरे मस्तकपर विराजमान होकर रक्षा करे ॥ २१॥ मालाधरी ललाटे च भुवौ रक्षेद् यशस्तिनी।
त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके।।२२॥
शिक्ष्मि चक्षुपोर्मध्ये श्रोत्रयोद्धीरवासिनी।
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी।।२३॥
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चिक्का।
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्तती।।२४॥
दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका।
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके।।२५॥
कामाक्षी चित्रकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्कला।
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी।।२६॥
नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलक्क्वरी।
स्कन्धयोः खित्रनी रक्षेद् वाह् मे वज्रधारिणी।।२९॥

ळ्ळाटमें मालाघरी रक्षा करे और यश्चास्विनी देवी मेरी मैंहिंका संरक्षण करे। मौंहोंके मध्यभागमें त्रिनेत्रा और नथुनोंकी यमघण्टा देवी रक्षा करे। १२॥ दोनों नेत्रोंके मध्यभागमें शिक्कनी और कानोंमें द्वारवासिनी रक्षा करे। फालिका देवी कपोलोंको तथा भगवती शाङ्करी कानोंके मूलभागकी रक्षा करे। रशा नासिकामें सुगन्धा और ऊपरके ओठमें चिंका देवी रक्षा करे। नीचेके ओठमें अमृतकला तथा जिह्नामें सरस्वती रक्षा करे। १४॥ कौमारी दाँतोंकी और चिंवका कण्ठप्रदेशकी रक्षा करे। चित्रघण्टा गलेकी वाँटीकी और महामाया ताल्में रहकर रक्षा करे। चित्रघण्टा गलेकी वाँटीकी और महामाया ताल्में रहकर रक्षा करे। २५॥ कामाक्षी ठोढ़ीकी और धर्वमञ्जल मेरी वाणीकी रक्षा करे। भद्रकाली प्रीवामें और घर्चधरी पृष्ठवंश (मेरुदण्ड) में रहकर रक्षा करे। भद्रकाली प्रीवामें और घर्चधरी पृष्ठवंश (मेरुदण्ड) में रहकर रक्षा करे। २६॥ कण्ठके बाहरी भागमें नीलप्रीवा और कण्ठकी नलीमें नलक्वारी रक्षा करे। दोनों कन्धोमें खिन्ननी और मेरी दोनों मुजाओंकी वज्रधारिणी रक्षा करे। २७॥ इस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गलीषु च। नखाञ्छलेश्वरी रक्षेत्क्रलेश्वरी ॥ २८॥ रक्षेत्क्रक्षौ स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी। लिलता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ २९ ॥ नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुद्यं गुद्येक्वरी तथा। पूतना कामिका मेढं गुदे महिपवाहिनी ॥ ३० ॥ रक्षेजानुनी विन्ध्यवासिनी। कट्यां भगवती रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥ ३१ ॥ महाबला गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी। पादाङ्गुलीषु रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥ ३२ ॥ श्री नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चेवोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीस्वरी तथा ॥ ३३ ॥

दोनों हार्योमें दिण्डिनी और अँगुलियोंमें अम्विका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखोंकी रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षि (पेट) में रहकर रक्षा करे॥ २८॥

महादेवी दोनों स्तनोंकी और शोकविनाशिनी देवी मनकी रक्षा करे। लिला देवी इदयमें और शूलभारिणी उदरमें रहकर रक्षा करे। २९॥ नामिमें कामिनी और गुद्धमागकी गुप्तेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिङ्गकी और महिषवाहिनी गुदाकी रक्षा करे। ३०॥ भगवती किटमागमें और विन्यवासिनी घुटनोंकी रक्षा करे। स्थण कामनाओंको देनेवाली महावला देवी दोनों पिंडलियोंकी रक्षा करे। ३१॥ नारसिंही दोनों घुटियोंकी और तैजसी देवी दोनों चरणोंके पृष्ठभागकी रक्षा करे। शिदेवी पैरोंको अङ्गुलियोंमें और तलवासिनी पैरोंके तल्लऑमें रहकर रक्षा करे। ३२॥ अपनी दाढ़ोंके कारण भयंकर दिखायी देनेवाली दंष्ट्राकराली देवी नर्लोंकी और उच्चकेशिनी देवी केशोंकी रक्षा करे। रोमावलियोंके लिट्रोंमें कीवेरी और त्वचाकी देवी केशोंकी रक्षा करे। रोमावलियोंके लिट्रोंमें कीवेरी और त्वचाकी

रक्तमजावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती।
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुक्कटेञ्वरी।। ३४ ॥
पद्मावती पद्मकाशे कफे चूडामणिस्तथा।
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु।। ३५ ॥
शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा।
अहंकारं मना बुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणी।। ३६ ॥
प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्।
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना।। ३७ ॥
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी।
सन्त्वं ग्जम्तमञ्चेव रक्षेत्रारायणी सदा।। ३८ ॥
आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी।

बागीश्वरी देवी रक्षा करे ॥३३॥ पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, ह्रुही और मेदकी रक्षा करे । आँतोंकी कालरात्रि और पित्तकी मुकुटेश्वरी रक्षा करे ॥ ३४ ॥ मूलाधार आदि कमलकोगोंमं पद्मावती देवी और कफमें चूड़ा-मणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखके तेजकी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्रसे भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीरकी समस्त सन्धियोंमें रहकर रक्षा करे ॥ ३५ ॥

त्रह्माणि ! आप मेरे वीर्यकी रक्षा करें । छत्रेश्वरी छायाकी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धिकी रक्षा करे ॥ ३६ ॥ हाथमें वज्र धारण करनेवाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायुकी गक्षा करे । कल्याणसे शोभित होनेवाली भगवती कल्याणशोभना मेरे प्राणकी रक्षा करे ॥ ३७ ॥ रस, रूप, गन्ध, शब्द और स्पर्श—इन विषयोंका अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी रक्षा सदा नारायणी देवी करे ॥ ३८ ॥ वाराही आयुकी रक्षा करे । वैष्णवी धर्मकी रक्षा करे तथा

यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चिक्रणी ॥३९॥
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पश्चन्मे रख चिन्डके।
पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्या रख्तु भैरवी ॥४०॥
पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा।
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता ॥४१॥
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कत्रचेन तु।
तत्सर्व रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥
पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः।
कत्रचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छिति ॥४२॥
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः।
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्।

निकणी (चक धारण करनेवाली) देवी यदा, कीर्ति, लक्ष्मी, घन तथा विद्याकी रक्षा करें ॥३९॥ इन्द्राणि ! आप मेरे गोत्रकी रक्षा करें । चण्डिके ! तुम मेरे पशुओंकी रक्षा करें ॥ महालक्ष्मी पुत्रोंकी रक्षा करें और भैरवी पत्नीकी रक्षा करें ॥ ४० ॥ मेरे पथकी सुपथा तथा मार्गकी क्षेमकरी रक्षा करें । राजाके दरवारमें महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर न्याम रहनेवाली विजया देवी सम्पूर्ण भयोंसे मेरी रक्षा करें ॥ ४१ ॥

देवि ! नो स्थान कवचमें नहीं कहा गया है। अतएव रक्षासे गहित है। वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो। क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। ॥४२॥ यदि अपने शरीरका भला चाहे तो मनुष्य विना कवचके कहीं एक पग भी न जाय—कवचका पाट करके ही यात्रा करें। कवचके द्वारा सब ओरसे सुरक्षित मनुष्य जहाँ-जहाँ भी जाता है। वहाँ-वहाँ उसे धन-लाभ होता है तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली विजयकी प्राप्ति होती है। वह जिम-जिस अभीष्ट वस्तुका चिन्तन करता है, उस-उसको निश्चय ही प्राप्त

परमैश्वर्यमतुलं प्राप्सते भृतले पुमान् ॥४४॥ निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः । त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् ॥४५॥ इदं तु देच्याः कवचं देवानामि दुर्लभम् । यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥४६॥ देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः । जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ॥४७॥ नञ्यन्ति व्याधयः सर्वे ल्रुताविस्फोटकादयः । स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विपम् ॥४८॥

कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वीपर तुलनारिहत महान् ऐश्वर्यक। मागी होता है।।४३-४४।। कवचि सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्धमें उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है।।४५॥ देवीका यह कवच देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। को प्रांतिदन नियमपूर्वक तीनों सन्थ्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवीकला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्युसे रहित हो सीसे भी अधिक वर्षोतक जीवित रहता है।। ४६-४७॥ मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाँग, अफीम, मत्रे आदिका स्यावर विष्य, साँप और बिच्छू आदिके काठनेसे चढ़ा हुआ अङ्गम विष्य तथा अहिफेन और तेलके संयोग आदिसे बननेवाला कृत्रिम विष—येसभी प्रकारके विष्य दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता॥ ४८॥

अकालमृत्यु अथवा अग्नि, जक, विजलो एवं सर्प आदिसे होनेवाली मृत्युको अपमृत्यु कहते हैं।

अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भृतले।
भ्चराः खेचराञ्चेव जलजाश्चोपदेशिकाः॥ ४९॥
सहजा कुलजा माला डािकनी शािकनी तथा।
अन्तरिक्षचरा घोरा डािकन्यश्च महावलाः॥ ५०॥
प्रहभूतिपशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः।
त्रह्मराक्षसवेतालाः कृष्माण्डा भैरवादयः॥ ५१॥
नञ्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते।
मानोन्निर्तिभवेद् राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्॥ ५२॥
यशमा वर्द्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभृतले।
जपेत्सप्तशातीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा॥ ५३॥

इस पृथ्वीपर मारण-मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकारके जितने मन्त्र, यन्त्र होते हैं, वे सब इस कवचके हृदयमें घारण कर लेनेपर मनुष्यको देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं पृथ्वीपर विचरनेवाले ग्रामदेवता, आकाशचारी देवविशेष जलके सम्बन्धमे प्रकट होनेवाले गण, उपदेशमात्रसे सिद्ध होनेवाले निम्नकोटिक देवता, अपने जन्मके साथ प्रकट होनेवाले देवता, कुल्देवता, माला (कण्टमाला आदि), डाकिनी, शाकिनी, अन्तरिक्षमें विचरनेवाली अत्यन्त बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भृत, पिशाच, यक्ष, गन्धरं, राक्षस, त्रहारक्षस, वैताल, कृष्माण्ड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदयमें कवच धारण किये रहनेपर उस मनुष्यको देखते हो भाग जाते हैं। कवचचारी पुरुषको राजासे सम्मान-वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यके तेजकी वृद्धि करनेवाला और उत्तम है।। ४९-५२॥ कवचका पाठ करनेवाला पुरुष अपनी कीर्तिसे विभूषित भूतलपर अपने सुयशके साथ-माथ वृद्धिको प्राप्त होता है। जो पहले कवचका पाठ करके

यावद्भमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् । तावित्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तितः पुत्रपौत्रिकी ॥ ५४ ॥ देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरिप दुर्लभम् । प्राप्नोति पुरुपो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५५ ॥ लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ॐ ॥ ५६ ॥ इति देव्याः कवनं सम्पूर्णम् ।

# अथार्गलास्तोत्रम्

 अस्य श्रीभर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्धाषः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगद्भ्याप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥
 अँ नमश्रण्डिकाये ॥

#### मार्कण्डेय उवाच

#### 🕉 जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ।

उसके बाद सप्तशती चण्डीका पाठ करता है, उसकी जबतक वन, पर्वत और काननींसहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तबतक यहाँ पुत्र-पौत्र आदि मंतानपरम्परा बनी रहती है ॥ ५३-५४॥ फिर देहका अन्त होनेपर बह पुरुष भगवती महामायाके प्रसादसे उस नित्य परमपदको प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिये भी दुर्लभ है ॥५५॥ वह सुन्दर दिव्य रूप घारण करता और कल्याणमय शिवके साथ आनन्दका भागी होता है ॥ ५६॥

#### ॐ चण्डिकादेवीको नमस्कार है। मार्कण्डेयजी कहते हैं —जर्यन्ती, मङ्गली, काँली,

१. जयित सर्वोत्कर्पेण वर्तते इति 'जयन्ती'—सवसे उत्कृष्ट एवं विजय-शिल्किती। २. मक्षं जननमरणिद्रिरूपं सर्पेणं भक्तानां लाति गृह्माति नाशयित या सा मक्षला भोक्षप्रदा—जो भएने भक्तोंके जन्म-मरणव्यादि संसार-वन्धनको दूर करती है, उस मोक्ष-द्रायिनी मक्ष्रस्यी देवीका नाम 'मक्षला' है। ३. कलयित भक्षयित प्रलयकाले सर्वम् इति दुर्गा क्षमा शिवा धात्री खाहा खधा नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भृतार्तिहारिणि । जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥ मधुकेटभविद्राविविधातृवरदे नमः । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥ ३ ॥

भद्रकाली, कपालिनी, दुगों, क्षमां, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा— हन नामोंसे प्रसिद्ध जगदम्विके ! तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवि चामुण्डे ! तुम्हारी जय हो। सम्पूर्ण प्राणियोंकी पीड़ा हरनेवाली देवि! तुम्हारी जय हो। सबमें व्याप्त रहनेवाली देवि! तुम्हारी जय हो। कालरात्रि! तुम्हें नमस्कार हो॥ १-२॥ मधु और कैटभको मारनेवाली तथा ब्रह्माजीको वरदान देनेवाली देवि! तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप (आत्मस्वरूपका शान) दो, जय (मोहपर विजय) दो, यश (मोह-विजयतथा ज्ञान-प्राप्तिरूप यश)

काली—जो प्रलयकालमें सम्पूर्ण सृष्टिको अपना ग्रास बना लेती है, वह 'काली' है।

१. भद्रं मक्कलं सुखं वा कल्यति स्वीकरोति भक्तेम्यो दातुम् इति मद्रकाली
स्वप्रदा—जोअपने भक्तोंको देनेके लिये ही मद्र-सुखिक वा मक्कल स्वीकार करती है, वह
'भद्रकाली' है। २. हाथोंमें कपाल तथा गलेमें मुण्डमाला धारण करनेवाली। ३. दु:खेन
भष्टाक्रयोगकर्मोपासनारूपेण क्लेकेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा—जो अष्टाक्रयोग, कर्म
पवं उपासनारूप दु:साध्य साधनसे प्राप्त होती हैं, वे जगदन्विका 'दुर्गा' कहलाती
है। ४. क्षमते सहते भक्तानाम् अन्येषां वा सर्वानपराधान् जननीत्वेनातिशयकरुणामयस्वभावादिति क्षमा—सम्पूर्ण जगन्को जननी होनेसे अत्यन्त करुणामय स्वभाव
होनेके कारण जो भक्तों अथवा दूसरोंके भी सारे अपराध क्षमा करती है, उनका
नाम 'क्षमा' है। ५. सबका शिव अर्थात् कल्याण करनेवाली जगदम्बाको 'शिवा' कहते
हैं। इ. सम्पूर्ण प्रपन्नको धारण करनेके कारण भगवतीका नाम 'धात्रा' है। ७.स्वाहारूपसे यद्यभाग ग्रहण करके देवताओंका पोपण करनेवाली।

महिपासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जिह ॥ ४ ॥
रक्तवीजवधे देवि चण्डसुण्डविनाशिनि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जिह ॥ ५ ॥
शुम्भस्येव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मिद्दिन ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जिह ॥ ६ ॥
विन्दताङ्घियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जिह ॥ ७ ॥
अचिन्त्यरूपचिरते सर्वशामुविनाशिनि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जिह ॥ ८ ॥
विन्त्यरूपचिरते सर्वशामुविनाशिनि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जिह ॥ ८ ॥
नतेम्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे ।

दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करो ॥ ३॥ महिषासुरका नाश करनेवाली तथा भक्तों को सुख देनेवाली देवि । तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करो ॥ ४॥ एक्तवीजका वध और चण्ड-मुण्डका विनाश करनेवाली देवि । तुम रूप दो, वश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करो ॥ ५॥ शुम्भ और निशुम्भ तथा धूम्रलोचनका मद्न करनेवाली देवि ! तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करो ॥ ६॥ सबके द्वारा विन्दत युगल चरणांवाली तथा सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान करनेवाली देवि । तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करो ॥ ७॥ देवि । तुम्हारे रूप और चरित्र अचिन्त्य हैं । तुम समस्त शत्रुऑका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो और काम-कोध आदि शत्रुऑका नाश करो ॥ ८॥ पापांको दूर करनेवाली चण्डके । जो भिक्तपूर्वक तुम्हारे चरणोंमें सर्वदा मस्तक स्वताते हैं,

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि॥ ९॥
स्तुवद्भ्यो अक्तिपूर्व त्वां चण्डिक व्याधिनाशिनि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि॥१०॥
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि॥११॥
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं मुखम् ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि॥११॥
विघेहि द्विषतां नाशं विघेहि वलप्रचक्तः ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि॥१३॥
विघेहि देवि कल्याणं विघेहि परमां श्रियम् ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि॥१॥
स्रिप्तरिरोरत्निवृष्टचरणेऽभ्विके

उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम-क्रोध आदि शतुओं का नाश करो ॥१॥ रोगों का नाश करनेवाली चण्डिके! जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तृति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम-क्रोध आदि शतुओं का नाश करो ॥ १० ॥ चण्डिके! इस संसारमें जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम-क्रोध आदि शपुओं का नाश करो ॥ ११ ॥ मुझे सीभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम-क्रोध आदि शतुओं का नाश करो ॥ १२ ॥ जो मुझसे देप रखते हों, उनका नाश और मेरे वलकी हृद्धि करो । रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम-क्रोध आदि शतुओं का नाश करो ॥ १३ ॥ देवि! मेरा कल्याण करो । मुझे उत्तम सम्पत्ति प्रदान करो । रूप दो, जय दो और काम-क्रोध आदि शतुओं का नाश करो ॥ १३ ॥ देवि! मेरा कल्याण करो । मुझे उत्तम सम्पत्ति प्रदान करो । रूप दो, जयदो, यश दो और काम-क्रोध आदि शतुओं का नाश करो ॥ १४॥ अम्तिके ! देवता और अमुर—दोनों ही अपने माये के मुकुटकी मणियों को तुम्हारे चरणांपर धिसते रहते हैं ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१५॥
विद्यावन्तं यशसन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१६॥
प्रचण्डदेत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१७॥
चतुर्श्वे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्विरि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१८॥
कृष्णेन संस्तुते देवि शश्चद्भक्त्या सदाम्बिके ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१९॥
हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्विरि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥२०॥
हम्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्विरि ।

तुम रूप दो, जय दो, यदा दो और काम-क्रोध आदि रातुओं का नादा करों ॥ १५ ॥ अपने भक्तजनको विद्वान्, यदास्वी और लक्ष्मी-वान् वनाओं तया रूप दो, जय दो, यदा दो और उसके काम-क्रोध आदि रातुओं का नादा करो ॥ १६ ॥ प्रचण्ड दैस्पें के दर्पका दलन करनेवाली चण्डिके ! मुझ द्यारणागतको रूप दो, जय दो, यदा दो और मेरे काम-क्रोध आदि रातुओं का नादा करो ॥ १७ ॥ चतुर्मुख ब्रह्माजीके द्वारा प्रशंसित चार मुजाधारिणी परमेश्वरि ! रूप दो, जय दो, यदा दो और काम-क्रोधादि रातुओं का नाद्य करो ॥ १८ ॥ देवि अम्बिके ! मगवान् विष्णु नित्य-निरन्तर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं । तुम रूप दो, जय दो, यदा दो और काम-क्रोध आदि रातुओं का नाद्य करो ॥ १९॥ हिमाल्य-कन्या पार्वतीके पति महादेवजीके द्वारा प्रशंसित होनेवाली परमेश्वरि ! तुम रूप दो, जय दो, यदा दो और काम-क्रोध आदि रातुओं का नाद्य करो ॥ २० ॥ राचीपति इन्द्रके द्वारा सद्भावने पू जित होनेवाली परमेश्वरि!

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि हिपो जहि ॥२१॥
देवि प्रचण्डदोर्दण्डदेत्यद्पिविनाशिनि ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि हिपो जहि ॥२२॥
देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोद्दयेऽिम्बिके ।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि हिपो जहि ॥२३॥
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीस् ।
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्धवास् ॥२४॥
इदं स्तोत्रं पठित्या तु महास्तोत्रं पठेवरः ।
स तु सप्तश्रतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदास् ॥२५॥

इति देव्या अगेलास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

--

तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम-क्रोध आदि शतुओंका नाश करो ॥ २१ ॥ प्रचण्ड मुजदण्डोंवाले देल्योंका धमण्ड चूर करनेवाली देवि ! तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम-क्रोध आदि शतुओंका नाश करो ॥ २२ ॥ देवि अम्त्रिके ! तुम अपने भक्तजनोंको सदा असीम आनन्द प्रदान करती रहती हो । मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम-क्रोध आदि शतुओंका नाश करो ॥ २३ ॥ मनकी इच्छाके अनुसार चलनेवाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम मंसारसागरसे तारनेवाली तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो ॥ २४ ॥ जो मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ करके सप्तशतीरूपी महास्तोत्रका पाठ करता है, यह सप्तश्तीको जप-संख्यासे मिलनेवाले श्रेष्ठ फलको प्राप्त होता है । साथ ही, वह प्रचुर सम्पत्ति भी प्राप्त कर लेता है ॥ २५ ॥

## अथ कीलकम्

क्ष्म श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्री-सहासरस्वती देवताः श्रीजगद्दश्वाग्रीत्यर्थे सप्तशातीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः।

ॐ नमश्रण्डिकाये ॥

मार्कण्डेय उवाच

ॐ विश्वद्धज्ञानदेहाय जिवेदीदिव्यचक्षुपे। श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्द्धधारिणे॥१॥ सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः॥२॥ सिद्ध्यन्त्युचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। एतेन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति॥३॥

#### ॐ चण्डिकादेवीको नमस्कार है।

मार्कण्डेयजो फहते हैं निवश्च ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद हो जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याणप्राप्तिके हेतु हैं तथा अपने मस्तकपर अर्घचन्द्रका मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है ॥ १॥ मन्त्रोंका जो अभिकीलक है अर्थात् मन्त्रोंकी सिद्धिमें विष्न उपिश्चत करनेवाले शापल्पी कीलकका जो निवारण करनेवाला है, उस सप्तश्तीस्तोत्रको सम्पूर्णरूपसे जानना चाहिये (और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिये), यद्यपि सप्तश्तीके अतिरिक्त अन्य मन्त्रोंके जपमें भी जो निरन्तर लगा रहता है, वह भी कल्याणका भागी होता है ॥२॥ उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है; तथापि जो अन्य मन्त्रोंका जप न करके केवल इस सप्तश्ती नामक स्तोत्रसे ही देवीकी स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुतिमात्रसे ही सिन्वदानन्दस्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती

न मन्त्रो नौषयं तत्र न किञ्चिद्दिष विद्यते ।

विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वभुनाटनादिकम् ॥ ४ ॥

समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिनां हरः ।

कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेनसिदं शुभम् ॥ ५ ॥

स्तोत्रं व चण्डिकायास्तु तन्त्र गुप्तं चकार सः ।

ससाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावित्रयन्त्रणाम् ॥ ६ ॥

सोऽपि क्षेमभयाप्नोति सर्वमेवं न संशयः ।

कृष्णायां वा चतुर्द्वन्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ ७॥

है ॥ ३ ॥ उन्हें अपने कार्यकी सिद्धिके लिये मन्त्र, ओषचि तथा अन्यक्तिसी साधनके उपयोगाडी आवश्यकता नहीं रहती । विना जपके ही उनके उन्चाटन आदि समस्त आमिचारिक कर्म खिद्ध हो जाते हैं ॥ ४॥ इतना ही नहीं, उनकी सम्पूर्ण अमीष्ट वस्तुएँ मी सिद्ध होती हैं । लोगोंके मनमें वह शद्धा थी कि प्लाव केवल सन्तरातीकी अपासनासे अथवा सन्तरातीको लोदकर अन्य मन्त्रोंकी उपासनासे भी समानरूपसे तव कार्य सिद्ध होते हैं, तव इनमें श्रेष्ठ कोन-सा साधन है १ लोगोंकी इस शङ्काको सामने रखकर मगवान् शंकरने अपने पास आये हुए जिज्ञासुओंको समझाया कि यह सन्तरातीनामक सम्पूर्ण क्लोश ही सर्वश्रेष्ठ एवं कृत्याणमय है ॥ ५ ॥

तदनन्तर भगवती चण्डिकाके सप्तदाती नामक स्तोत्रको महादेवजीने
गुप्त कर दिया। सप्तदातीके पाटसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति
नहीं होती; किंतु अन्य मन्त्रोंके जपजन्य पुण्यकी समाप्ति हो जाती है। अतः
भगवान् शिवने अन्य मन्त्रोंकी अपेक्षा जो सप्तरातीकी ही श्रेष्ठताका निर्णय
किया, उसे ययार्थ ही जानना चाहिये॥ ६॥ अन्य मन्त्रोंका जप करनेवाळा
पुरुष भी यदि सप्तदातीके स्तोत्र और अपका अनुष्ठान कर छे तो वह भी
पूर्णरूपते ही कल्याणका भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो
सावक कृष्णपक्षकी चतुर्दशी अथवा अष्टमीको एकामचित्त होकर भगवती-

ददाति त्रतिगृह्णाति नान्यथैपा प्रसीदति । इत्थंरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ॥ ८॥ यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम् । स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धवीं जायते नरः ॥ ९॥ न चैवाप्यटतस्तस्य भयं कापीह जायते । नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ॥१०॥

की सेवामें अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसादरूपसे प्रहण करता है, उसीपर भगवती प्रसन्न होती हैं; अन्यथा उनकी प्रसन्तानहीं प्राप्त होती । इस प्रकार सिद्धिक प्रतिवन्धकरण कीलके द्वारा महादेवजीने इस स्तोत्रकों कीलित कर रक्ता है ॥ ७ ८ ॥ जो पूर्वोक्त रीतिसे निष्कीलन करके इस सप्तश्वतीस्तोत्रका प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारणपूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवीका पार्षद होता है और वही गन्धव भी होता है ॥ ९ ॥ सर्वत्र विचरते रहनेपर भी इस संसारमें उसे कहीं भी भय नहीं होता । यह अपमृत्युके वश्चमें नहीं पड़ता तथा देह त्यागनेके अनन्तर मोश

<sup>\*</sup> यह निष्कीलन अथवा शापोद्धारका ही विशेष प्रकार है। मणवर्ताका उपासक उपयुक्त तिथिको देवीको सेवामें उपिल्यत हो अपना न्यायोपार्जित धन उन्हें अपित करते हुए एकाम्रचित्तसे प्रार्थना करे—'मातः! आजसे यह सारा धन तथा अपने आपको मैंने आपकी सेवामें अपण कर दिया। इसपर मेरा कोई स्वत्व नहीं रहा। फिर भगवतीका ध्यान करते हुए यह भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही हैं— 'वैटा! संसार-यात्राके निवाहार्थ तू मेरा यह प्रसादरूप धन महण कर। इस प्रकार देवीकी आशाशिरोधार्य करके उस धनको प्रसाद-मुद्धिसे भ्रहण करे और धर्मशास्त्रोक्त मार्थसे उनका उद्ययकरते हुए सदा देवीके ही अधीन होकर रहे। यह 'दान-प्रतिम्रह-करण' कहलाता है। इससे सप्तश्रतीका शापोद्धार होता और देवीकी कृपा प्राप्त होती है।

ज्ञात्वा प्रारम्य कुर्वात न कुर्वाणो विनश्यति ।
ततो ज्ञात्वेय सम्पन्निमदं प्रारम्यते वुधैः ॥११॥
सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने ।
तत्सर्व तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् ॥१२॥
शनैम्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः ।
भवत्येय समग्रापि ततः प्रारम्यमेय तत् ॥१३॥
ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः ।
शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि जनैः । ॐ॥१४॥
हति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।



प्राप्त कर लेता है ॥१०॥ अतः कीलनको जानकर उसका परिहार करके ही सप्तश्रतीका पाठ आरम्भ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसिलये कीलक और निष्कीलनका ज्ञान प्राप्त करनेपर ही यह स्तीय निर्दोप होता है और विद्वान् पुरुप इस निर्दोप स्तीयका ही पाठ आरम्भ करते हैं॥ ११॥ स्त्रियोम जो कुछ भी सौभाग्य आदि हिष्णोचर होता है, वह सब देवीके प्रसादका ही फल है। अतः इस कल्याणम्य स्तीयकासदा जप करना चाहिये॥ १२॥ इस स्तीयका मन्दस्तरसे पाठ करनेपर स्वस्य फलकी प्राप्त होती है और उच्चस्वरसे पाठ करनेपर पूर्ण फलकी खिद्ध होती है। अतः उच्चस्तरसे ही इसका पाठ आरम्भ करना चाहिये॥ १३॥ जिनके प्रसादसे ऐस्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सम्पत्ति, श्रमुनाश तथा परम मोसकी भी सिद्ध होती है, उस कल्याणमयी जगदम्याकी स्तुर्ति मनुष्यं क्यों नहीं करते १॥ १४॥

<sup>\*</sup> यहाँ कीळक और निष्कीलनके शानकी अनिवार्यता वतानेके लिये ही 'विनाश होना' कहा है। वास्तवमें किसी प्रकार भी देवीका णढ. करे उन्हमें हाभ दी होता है। यह बात वचनान्तरोंसे सिद्ध है।

इसके अनन्तर रात्रिस्क्तका पाठ करना उचित है। पाठके आरम्भर्मे रात्रिस्क और अन्तमें देवीस्कके पाठकी विधिहै।मारीचकल्पका वचन है-

रात्रिसूक्तं पठेदादी मध्ये सप्तशतीस्तवम् । प्रान्ते तु पठनीयं वे देवीस्क्तमिति क्रमः॥

रात्रिस्कके वाद विनियोगः न्यास और ध्यानपूर्वक नवार्णमन्त्रका जप करके सप्तरातीकापाठ आरम्भ करना चाहिये। पाठके अन्तमें पुनः विधिपूर्वक नवार्णमन्त्रका जप करके देवीसूक्तका तथा तीनी रहस्योंका पाठ करना उचित है। कोई-कोई नवार्णजपके बाद रात्रिस्क्तका पाठ वतलाते हैं तथा अन्तमें भी देवीसूक्तके वाद नवार्णजपका श्रीचित्य प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है । चिदम्बरसंहितामें कहा है-पमन्ये नवार्णपुटितं कृत्वा स्तोत्रं सदाम्यसेत् । अर्थात् सप्तशतीका पाट वीचमें हो और आदि-अन्तमें नवार्ण-जपसे उसको सम्पुटित कर दिया जाय । डामरतन्त्रमें यह यात अधिक त्पष्ट कर दी गयी है-

शतमादी शतं चान्ते जपेनमन्त्रं नवाणैकम्। ्चण्डी सप्तशतीं मध्ये सम्पुटोऽयसुवाहृतः॥

अर्थात् आदि और अन्तमें सौ सौ वार नवार्णमन्त्रका जप करे और मध्यमें सप्तक्षती दुर्गाका पाठ करे, यह सम्पुट कहा गया है। यदि आदि-अन्तमें रात्रिस्क और देवीस्कका पाठ हो और उसके पहले एवं अन्तमें नवार्ण जप हो, तय तो वह पाठ नवार्ण-सम्पुटित नहीं कहला सकता; क्योंकि जिससे सम्पुट हो उसके मध्यमें अन्य प्रकारके मनत्रका प्रवेश नहीं होना चाहिये। यदि बीचमें रात्रिस्क और देवीस्क रहेंगे तो वह पाठ उन्होंसे सम्पुटित कहलायेगा; ऐसी दशामें डामरतन्त्र आदिके वचनोंसे स्पष्ट ही विरोध होगा। अतः पहले रात्रिसूक्तं, फिर नवार्ण जप, फिर न्यासपूर्वक सप्तशती पाट, फिर विधिवत् नवार्णनपः फिर क्रमशः देवीस्त एवं रहस्यत्रयका पाठ-यही कम ठीक है। रात्रिस्क भी दो प्रकारके हें — वैदिक और तान्त्रिक। वैदिक रात्रिस्क ऋग्वेदकी आठ ऋचाएँ हैं और तान्त्रिक तो दुर्गासप्तशतीके प्रथमाच्यायमें ही है। यहाँ दोनों दिये जाते हैं। रात्रिदेवताके प्रतिपादक स्को रात्रिस्क कहते हैं। यह रात्रिदेवी दो प्रकारकी हैं-एक जीवरात्रि और दूसरी ईश्वररात्रि । जीवरात्रि वही है। जिसमें प्रतिदिन जगतके साधारण जीवीका व्यवहार छुप्त होता है । दूसरी ईश्वररात्रि वह है। जिसमें ईश्वरके जगद्रुप व्यवहारका लोप होता है, उसीको कालरात्रि या महाप्रलयरात्रि कहते हैं । उस समय केवल ब्रह्म और उनकी मायाशक्ति, निसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है । इसकी अधिष्ठात्री देवी 'भुवनेश्वरी' हैं । इसकी स्वतं उन्होंका स्तवन होता है ।

अथ वेंद्रोक्तं रात्रिसक्तम् †

र्के रात्रीत्याद्यष्टचंस्य स्कस्य कुशिकः भौभरो रात्रिर्वा भारद्वाकी ऋषिः रात्रिदेवता गायत्री छन्दः देवीमाहात्स्यपाठे वितियोगः ।

ॐ रात्री न्यख्यदायती पुरुत्रा देन्यक्षभिः । विश्वा अधि श्रिमोऽधित ॥ १ ॥ ओर्नेप्रा अमर्त्या निवतो देन्युद्धतः । ज्योतिषा वाधते तमः ।२। निरु खसारमस्कृतोपसं देन्यायती । अपेदु हासते तमः ॥३॥ सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्त्रविक्ष्महि । वृक्षे न वसति

महत्त्वादिरूप व्यापक इन्द्रियोंसे सव देशोंमें समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करनेवाली ये रात्रिरूपा देवी अपने उत्पन्न किये हुए जगत्के जीवोंके ग्रमाग्रम कर्मोंको विशेषरूपसे देखती हैं और उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था करनेके लिये समस्त विभूतियोंको धारण करती हैं॥ १॥

वयः ॥ ४ ॥

ये देवी अमर हैं और सम्पूर्ण विश्वको नीचे फैलनेवाली लता आदि-को तथा अपर बढ़नेवाले बुर्खोंको भी व्याप्त करके स्थित हैं; इतना ही नहीं, ये शानमयी ज्योतिसे जीवोंके अशानान्धकारका नाश कर देती हैं ॥ २ ॥

परा चिञ्छक्तिरूपा रात्रिदेवी आकर अपनी वहिन ब्रह्मविद्यामयी उपा देवीको प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अन्यकार खतः नष्टहो जाता है।।३।।

वे रात्रिदेवी इस समय मुझपर प्रसन्न हों, जिनके आनेपर इमलोग अपने घरोंमें सुखसे सोते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे रात्रिके समय पक्षी वृक्षीपर बनाये हुए अपने घोंसलोंमें सुम्बपूर्वक शयन करने हैं ॥ ४ ॥

क्ष्मपायारिमका राम्निः परमेशल्यास्मिका । तद्धिष्ठालृदेवा तु मुवनेशी पकीर्तिता॥ (देवोपुराण)

<sup>ा</sup> ती ऋम्बेदः भं र स्वार्थित स्वार्थित मन्त्र र से ८ तक ।

नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्धन्तो नि पक्षिणः । नि इयेना-सिव्यदर्थिनः ॥ ५ ॥

यावया वृक्यं वृकं यवय स्तेनमूर्म्ये। अथा नः सुतरा भव।६। उपमा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्यित। उपऋणेवयातय ७ उप ते गा इवाकरं वृणीष्य दुहितर्दिवः। रात्रि स्तोमं न जिग्युपे ॥ ८॥

अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसक्तम्\* ॐ विक्ष्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् । निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ १॥

उस करणामयी राजिदेवीके अद्धमें सम्पूर्ण प्रामवासी मनुष्य, पैरेंसि चलनेवाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखोंसे उड़नेवाले पक्षी एवं पतङ्ग आदि, किसी प्रयोजनसे यात्रा करनेवालेपथिक और बाज आदि भी सुस्तपूर्वक सोतेईं॥

हे रात्रिमयी चिच्छत्ति ! तुम कृपा करके वासनामयी युकी तथापाप-मय वृकको हमसे अलगकरो । काम आदि तस्करसमुदायको भी दूरहटाओ । तदनन्तर हमारे लिये सुलपूर्वक तरने योग्य हो जाओ—मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी यन जाओ ॥ ६ ॥

हे उपा ! हे रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी ! सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अन्यकार मेरे निकट आ पहुँचा है । तुम इसे ऋणकी माँति दूर करो—जैसे धन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो ॥ ७॥

हे रात्रिदेवी ! तुम दूध देनेवाली गौके समान हो । में तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदिसे तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ । परम व्योमस्वरूप परमात्माकी पुत्री ! तुम्हारी कृणसे में काम आदि शत्रुओंको जीत चुका हूँ, तुम स्तोत्रकी भाँति मेरे इस हविष्यको भी ग्रहण करो ॥ ८॥

i . . 🕾 इसका अर्थ सप्तशतीके प्रथम अध्याय ( पृष्ठ ७० से लेकर ७३ तक) में देखिये ।

### नह्योवाच

त्वं खाहा त्वं खधा त्वं हि वपट्कारः खरातिमका । सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ २ ॥ अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। त्वसेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ ३ ॥ त्वयैतद्वार्यते विश्वं त्वयैतत्युज्यते जगत्। त्वयैतत्पाख्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ ४ ॥ विसृष्टौ सृष्टिह्नपा त्वं स्थितिह्नपा च पालने। तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगनमये।। ५ ॥ महाविद्या महामाया महामेधा महास्पृतिः। महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ ६ ॥ प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । कालरात्रिर्महारात्रिमींहरात्रिश्च दारुणा ॥ ७ ॥ त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्वोधलक्षणा। लजा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेत्र च ॥ ८ ॥ खिङ्गिनी ग्रुलिनी बोरा गदिनी चिक्रिणी तथा। शृङ्खिनी चापिनी वाणभ्रशुण्डी परिघायुधा ॥ ९ ॥ सौम्या सौम्यतराञ्चेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ यच किञ्चित् कचिद्रस्तु सदसद्वाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य यो शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥११॥ ्यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्। · सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥१२॥ विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च।

कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्।।१३॥ सा त्विमत्थं प्रभावेः स्वैरुदारैदेवि संस्तुता। दुराधर्णवसुरौ मधुकैटभौ ॥१४॥ मोहयैती भवोघं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु। वोधश्व क्रियतामस्य हन्दुसेती महासुरौँ।।१५॥ इतिः रात्रिसृक्तम् ।

श्रीदेव्यथर्वशीर्षम%

अभर्वे वे देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति ॥ १ ॥ सानवीत्—अहं नहास्वरूपिणी । सत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् । ज्ञून्यं चाज्जून्यं च ॥ २ ॥ ।

अहमानन्दानानन्दौ। अहं विज्ञानाविज्ञाने ।अहं ब्रह्मान्रह्मणी वेदितव्ये । अहं पश्चभृतान्यपत्रमृतानि । अहमस्वलं जगत् ।३।

ॐ सभी देवता देवीके समीप गये और नम्रतासे पूछने लगे—हे महादेवि ! तुम कौन हो ! ॥ १ ॥

उसने कहा—में ब्रह्मस्वरूप हूँ । मुझसे प्रकृति-पुरुषात्मक सदूप और

असद्रूप जगत् उत्पन्न हुआ है ॥ २ ॥

में आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ । में विज्ञान और अविज्ञानरूपा हूँ । अवस्य जाननेयोग्य व्रस और अवस भी में ही हूँ । पश्चीकृत और अपञ्चीकृत महाभृत भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत् में ही हूँ ॥२॥

 अव यहाँ अर्थसिं देव्यथर्वशीर्प दिया जाता है । अथर्ववेदमें इसकी बढ़ी महिमा वतायी गयी है। इसके पाठसे देवीकी कृपा शीघ प्राप्त होती है। यदापि सप्तरातीपाठका अङ्ग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि सप्तशतीस्तोत्र भारम्भ करनेसे पूर्व इसका पाठ कर लिया जाय तो यद्वत बढ़ा श्राम हो सकता है। इसा उद्देश्यसे हम रात्रिय जने वाद इसका समावेश करते। हैं। आका है, जगदम्याके उगसर इससे संतुष्ट होंगे ।

वेदोऽहमवेदोऽहस् । विद्याहमविद्याहम् । अजाहमनजा-हम् । अधश्रोध्ये च तिर्थक्वाहम् ॥ ४ ॥

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्ररामि। अहमादित्यैरुत विश्वदेनैः । अहं मित्रावरुणावुभौ विभिष्टे । अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभौ॥५॥

अहं सोमं त्वष्टारं पूपणं भगं दथामि । अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापितं दथामि ॥ ६ ॥

अहं द्धामि द्रिवणं हिवण्यते सुप्राच्ये यजमानाय लुन्यते अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यित्रयानाम् । अहं सुवे पितरमस्य सूर्धन्मम योनिरप्सन्तः ससुद्रे । य एवं वेद । स देशीं सम्पदमाप्नोति ।। ७ ।।

वेद और अवेद में हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अञा और अनजा (प्रकृति और उससे मिन्न) भी मैं, नीचे-ऊपर, अगल-दगल भी में ही हूँ॥

में चहां और वसुओंके रूपोंमें संचार करती हूँ। में आदित्यों और विश्वेदेवोंके रूपमें फिरा करती हूँ। में मित्र और वरुण दोनोंका, इन्द्र एवं अग्निका और दोनों अश्विनीकुमारींका भरण-पोपण करती हूँ॥ ५॥

मैं सोम्। त्वष्टा। पूपा और मगको धारण करती हूँ । बेलोक्यको आक्रान्त करनेके लिये विस्तीण पादक्षेप करनेवाले विष्णु। ब्रह्मदेव और प्रजापतिको मैं ही धारण करती हूँ ॥ ६ ॥

देवोंको उत्तम हिवपहुँचानेवाले और सोमरस निकालनेवाले यजमान-के लिये हिवर्द्द्रल्योंसे युक्त धन धारण करती हूँ । में सम्पूर्ण जगत्की ईश्वरी उपासकोंको धन देनेवाली, ब्रह्मस्य और यज्ञाहोंमें (यजन करने योग्य देवोंमें) मुख्य हूँ । में आत्मस्वरूपपर आकाशादि निर्माण करती हूँ । मेरा स्थान आत्मस्वरूपको धारण करनेवाली बुद्धिवृत्तिमें है । जो इस प्रकार जानता है। वह देवी सम्पत्ति लाम करता है ॥ ७ ॥

ते देवा अन्नुवन् — नसो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः सा तास् ॥८॥ तपसा ज्वलन्तीं तामग्निवणी वैरोचनीं कर्मफलेपु जुप्राम् । शरणं प्रपद्या-दुर्गा देवीं महेऽसुरान्ताशयित्र्ये ते नमः॥९॥ देवा-वाचमजनयन्त देवीं स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । नो मन्द्रेपमूर्ज दुहाना सा सुष्टुतेंतु ॥१०॥ घेतुर्वागसातुप कालरात्रीं त्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् । सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवास्।।११।।

तव उन देवोंने कहा, देवोंको नमस्कार है। वहे-वड़ोंको अपने-अपने कर्तव्यमें प्रवृत्त करनेवाली कल्याणकर्जाको सदा नमस्कार है। गुणसाम्या-वस्यारूपिणी मङ्गलमयी देवीको नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं॥ ८॥

उन अग्निके-से वर्णवाली, ज्ञानसे जगमगानेवाली दीतिमती, कर्मफल-प्राप्तिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गादेवीकी हम शरणमें हैं। असुरांका नाश करनेवाली देवि! तुम्हें नमस्कार है।। ९॥

प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु रुल्य आनन्ददायक और अन्न तथा वल देनेवाली वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर हमारे समीप आये ॥ १० ॥

कालका भी नाश करनेवाली वेदोंद्वारा स्तुत हुई विष्णुशक्तिः स्कन्दमाता (शिवशक्ति), सरस्वती (ब्रह्मशक्ति), देवमाता अदिति और

महालक्ष्म्ये च विद्यहे सर्वशक्त्ये च धीमहि।
तन्नो देवी प्रचोदयात्। १२॥
अदितिर्द्यजनिष्ट दस्र या दुहिता तव।
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतवन्धवः॥ १३॥
कामो योनिः कप्तला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातिरियाभ्रमिनद्रः।
पुनर्गुहा सकला मायया च
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योस्॥ १४॥

दक्ष-कन्या ( सती ), पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते हैं ॥ ११ ॥

हम महालस्मीको जानते हैं और उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते हैं । वह देवी हमें उस विषयमें ( ज्ञान-ध्यानमें ) प्रवृत्त करें ॥ १२ ॥

हेदछ ! आपकी जो कन्या अदिति है। वह प्रसता हुई और उनके मृत्युरहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥

काम (क), योनि(ए), कमला (है), वज्रपाणि—इन्द्र (ल), गुहा (हीं)। ह, स—वर्ण, मातरिश्वा—वायु (क), अभ्र (ह), इन्द्र (ल), पुनः गुहा (हीं)। स, क, ल—वर्ण और माया (हीं), यह सर्वात्मिका क्यान्माताकी मूल विधा है और वह ब्रह्मरूपिणी है ॥ १४॥

[शिवशक्त्यमेदरूपा ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती, हक्ष्मी-गौरीरूपा; अशुद्ध-मिश्र-शुद्धोपासनात्मिका, समरसी भृत-शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मस्वरूपका निर्विकत्य ज्ञान देनेवाली, सर्वतत्वात्मका महात्रिपुरसुन्दरी—यही इस मन्त्रका भावार्य है। यह मन्त्र सव मन्त्रोंका मुकुटमणि है और मन्त्रशास्त्रमें पद्धद्शी आदि श्रीविधाके नामसे प्रसिद्ध है। इसके छः प्रकारके अर्थ अर्थात् मावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्त्वार्थ

एपाऽऽत्सशक्तिः । एपा विश्वमोहिनी । पाशाङ्कश्चनु-वीणधरा । एपा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोकं तरति ॥ १५ ॥

नमस्ते अस्तु भगवति सातरसान् पाहि सर्वतः ॥१६॥ सैपाष्टी वसवः । सेपैकादश रुद्राः । सेपा द्वादश्चा-दित्याः । सेपा विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सेपा चातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः । सेपा सत्त्वरजस्तमांसि । सेपा वहाविष्णुरुद्ररूपिणी । सेपा प्रजापतीन्द्रमनवः । सेपा ग्रहनक्षत्रज्योतींपि । कलाकाष्टादिकालरूपिणी तामहं प्रणीमि नित्यम् ॥

नित्यपोडिशिकाणंव' ग्रन्थमें नताये गये हैं। इसी प्रकार 'वरिवस्यारहस्य' आदि ग्रन्थोंमें इसके और भी अनेक अर्थ दिखाये गये हैं। श्रुतिमें भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात् किचित् स्वरूपोचार, किचित् लक्षणा और लक्षितल्क्षणा- से और कहां वर्णके पृथक्-पृथक् अवयव दरसाकर जान-वृक्षकर विश्वद्धल रूपसे कहे गये हैं। इससे यह माल्म होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण हैं।

ये परमात्माकी शक्ति हैं। ये विश्वमोहिनी हैं। पाशा अङ्कुशा धनुव और बाण धारण करनेवाली हैं। ये 'श्रीमहाविद्या' हैं। जो ऐसा जानता है। वह शोकको पार कर जाता है।। १५॥

भगवती ! तुम्हें नमस्कार है। माता ! सब प्रकारसे हमारी रक्षा करो।।१६॥
( मनत्रद्रष्टा ऋषि कहते हैं) — वही ये अष्ट वसु हैं; वही ये एकादश रुद्र हैं; वही ये द्वादश आदित्य हैं; वही ये सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विश्वेदेव हैं; वही ये यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ), असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं; वही ये सत्त्व-रज-तम हैं; वही ये ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूपिणी हैं; वही ये प्रजापति-इन्द्र-मनु हैं; वही ये प्रह, नक्षत्र और

पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदाविनीम् ।
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिक्षम् ॥ १७ ॥
वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् ।
अर्थेन्दुलसितं देव्या वीजं सर्वार्थसाधकम् ॥ १८ ॥
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ।
घ्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥ १९ ॥
वाङ्माया ब्रह्मसुक्तसात् पण्ठं वक्त्रसमन्वितम् ।
स्योऽवामश्रोत्रविन्दुसंयुक्तयातृतीयकः ।
नारायणेन संमिश्रो वायुश्वाधरयुक् ततः ।

तारे हैं; वही फला-काष्ठादि कालरूपिणी हैं; पाप नाश करनेवालो, भोग-मोध देनेवाली, अन्तरिहत, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोप, शरण हेने योग्य, कल्याण-दात्री और मङ्गलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं ॥ १७ ॥ वियत्—आकाश (ह) तथा 'ई' कारसे युक्त, वीतिहोत्र—अग्नि (र) सिहत, अर्थचन्द्र (५) से अलंकृत जो देवीका बीज है, वह सव मनोरथ पूर्ण करनेवाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म (हीं) का ऐसे यित ध्यान करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरितशयानन्दपूर्ण हैं और जो ज्ञानके सागर हैं। (यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है। ॐकारके समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा हुआ है। संक्षेपमें इसका अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रिया-घार, अद्धेत, अखण्ड, सिच्चदानन्द समरतीभृत शिव- श्राक्तिस्फ्ररण है।)॥ १८-१९॥

वाणी ( ऐं ), माया ( हीं ), ब्रह्ममू—काम ( क्लीं ) इसके आगे छठा व्यञ्जन अर्थात् च, वहीं वक्त्र अर्थात् आकारसे युक्त ( चा ), स्र्यं ( म ), अवाम श्रोत्र—दक्षिण कर्ण, ( उ ) और विन्दु अर्थात् अनुस्वारसे युक्त ( मुं ), टकारसे तीसरा ड, वहीं नारायण अर्थात् 'आ' से मिश्रं ( डा ), वायु ( य ) वहीं अधर अर्थात् 'ऐ' से युक्त ( ये ) और विच्चे नवार्णकोऽर्णः स्थान्महदानन्ददायकः ॥ २०॥ हत्पुण्डरीकमध्यस्यां प्रातःसूर्यसमप्रभाम् । पाशाङ्कराधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम् । त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुषां भजे ॥ २१॥ नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम् । महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम् ॥ २२॥ तस्याः खरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तसादुच्यते अज्ञेया ।

यसा अन्तो न लभ्यते तसादुच्यते अनन्ता । यसा लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तसादुच्यते अलक्ष्या । यसा जननं नोपलभ्यते

·विच्चे' यह नवार्णमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुच्य देनेवाला **है॥२०॥** 

[इस मन्त्रका अर्थ—हे चित्वरूषिणी महासरस्वती ! हे सदूषिणी महालक्ष्मी ! हे आनन्दरूषिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या पानेके लिये हम सय समय तुम्हारा घ्यान करते हैं । हे महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीस्वरूषिणी चिष्डके ! तुम्हें नमस्कार हे । अविद्यारूप रच्जुकी हद् ग्रन्थिको खोलकर मुझे मुक्त करो । ]

हत्कमलके मध्यमें रहनेवाली, प्रातःकालीन सूर्यके समान प्रभावाली, पाश और अङ्कुश घारण करनेवाली, मनोहर रूपवाली, वरद और अभयमुद्रा घारण किये हुए हाथोंवाली, तीन नेत्रोंसे युक्त, रक्तवस्त्र परिधान करनेवाली और कामधेनुके समान भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली देवीको मैं भजता हूँ ॥ २१ ॥

महाभयका नाश करनेवाली, महासङ्कटको शान्त करनेवाली और महान् करुणाकी साक्षात् मूर्ति तुम महादेवीको में नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥

जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते—इसिलये जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अन्त नहीं मिलता—इसिलये जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्ष्य देख नहीं पड़ता—इसिलये जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझमें तसादुच्यते अजा । एकैंव सर्वत्र वर्तते तसादुच्यते एका । एकैंव विश्वरूपिणी तसादुच्यते नैका । अत प्वोच्यते अज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका नैकेति ॥ २३ ॥

मन्त्राणां मातृका देवी शन्दानां ज्ञानरूपिणी।
ज्ञानानां चिन्मयातीताः ग्रून्यानां ग्रून्यसादिणी।
यस्याः परतरं नास्ति सेपा दुर्गा प्रकीर्तिता।। २४॥
तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारिवधातिनीम्।
नमामि भवभीतोऽहं संसाराणीवतारिणीव्।। २५॥
इदमथर्वशीर्प योऽधीते स पश्चाथर्वशीर्पजपफलमाप्नाति। इदमथर्वशीर्पमज्ञात्वा योऽचौ स्यापयित-शतलक्षं प्रजप्त्वािप सोऽचीसिद्धि न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्वयीविधिः स्मृतः।

नहीं आता—इसल्ये जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है—इमल्यि जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई है—इसल्यि जिसे नैका कहते हैं, वह इसील्यि अक्षेया, अनन्ता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहातीहै ॥ २३ ॥

सव मन्त्रोंमें 'मातृका;---मूलाक्षररूपसे रहनेवाली' शब्दोंमें ज्ञान (अर्थ) रूपसे रहनेवाली; ज्ञानोंमें 'चिन्मयातीता', शृत्योंमें 'ज्ञून्यसाक्षिणी' तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ट नहीं है, वे हुगी नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ २४॥

उन दुर्विज्ञेय, दुराचारनाशक और संसारसागरसे तारनेवाळी दुर्गा देवीको संसारसे डरा हुआ में नमस्कार करता हूँ ॥ २५॥

इस अथर्वशीर्पका जो अध्ययन करता है, उसे पाँचों अथर्वशीर्पिके जपका फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्पको न जानकर जो प्रतिमास्यापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तरहात (१०८ वार) जप (इत्यादि) इसकी पुरश्चरणविधि है।

 <sup>&#</sup>x27;विन्त्रयानन्दा' भी एक पाठ है और वह ठोक ही मान्द्रत होता है।

दशवारं पठेद् यस्तु सद्यः पाणैः प्रमुच्यते।

महादुर्गाणि तरित महादेव्याः प्रसादतः॥ २६॥

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयित। प्रातरधीयानो

रात्रिकृतं पापं नाशयित। सायं प्रातः प्रयुद्धानो अपापो
भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति।

नृतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाश्विन्यां महादेवीसन्निधो जप्त्वा महामृत्युं तरित। स महामृत्युं तरित य

एवं वेद इत्युपनिपत्।।

जो इसका दस बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापंसि मुक्त हो जाता है और महादेवीके प्रसादसे बड़े दुस्तर संकटोंको पार कर जाता है ॥ २६ ॥

इसका सायंकालमें अध्ययन करनेवाला दिनमें किये हुए पापोंका नाश करता है। प्रातःकालमें अध्ययन करनेवाला रात्रिमें किये हुए पापोंका नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करनेवाला निष्पाप होता है। मध्यरात्रिमें द्वरीयक सन्ध्याके समय जप करनेसेवाक् विद्धि प्राप्त होती है। नयो प्रतिमापर जपकरनेसे देवता-सान्निध्य प्राप्त होता है।प्राणप्रतिष्ठाके समय जपकरनेसे प्राणों-की प्रतिष्ठा होती है। मौमाश्चिनी (अमृतिसिद्धि) योगमें महादेवोकी सन्निधिमें जप करनेसे महामृत्युसे तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महा-मृत्युसे तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनो ब्रह्मविद्या है।

<sup>- 1000000</sup> 

<sup>\*</sup> श्रीविद्याके उपासकोंके लिये चार सन्ध्याएँ आवश्यक हैं । इनमें तुरीय सन्ध्या मध्यरात्रिमें होती है ।

## अथ नवार्णविधिः

इस प्रकार रात्रिस्क और देव्यथर्वशीर्पका पाठ करनेके पश्चात् निम्नाङ्कितरूपसे नक्षणमन्त्रके विनियोगः न्यास और ध्यान आदि करे।

श्रीगणपतिर्जयति । 'ॐ अस्य श्रीनवाणमन्त्रस्य वद्मविष्णुः वाष्ट्रपदः, गायञ्जुष्णिगनुष्टुभदछन्दांति, श्रीमहाकार्श्यमहाळ्द्भीमहाल्यस्यो देवताः, ऐ योजम्, हा बाक्तः, क्षीं कीळकम् श्रीमदाक्रोमहालक्ष्यीमहासरस्यती-श्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।

इसे पढ़कर कल गिराये।

नीचे लिखे न्यासंशक्ष्योंमेंने एक-एकका उच्चारण करके दाहिने हाथकी क्रेंगुलियोंसे कमझः निर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि—इन अर्क्कोंका स्पर्श करे।

## **भ्रह्म्यादिन्यासः**

ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरित । नायन्युष्णिमनुष्टुप्दन्दोभ्यो षमः, मुखे । सहाकाळीमहालक्ष्मीमहासरस्यनीदेवताभ्यो नमः, हिंद् । ऐ दीजाय नमः, गुरो । हीं शक्तये नमः, पाद्योः । हीं कीलकाय नमः, नामी।

'ॐ ऐँ हीं कीं चामुण्डारों विचवे —इस मूच मन्त्रसे हाथोंकी शुद्धि करके करन्यास करें।

#### करन्यासः

करन्यासमें हाथकी विभिन्न अँगुलियों, ह्येलियों और हाथके पृष्ठभागमें मन्त्रोंका न्यास (स्थापन) किया जाता है। इसी प्रकार अङ्गन्यासमें हृद्यादि अङ्गोंमें मन्त्रोंकी स्थापना होती है। मन्त्रोंकी चेतन और मृतिमान् मानकर उन-उन अङ्गोंका नाम लेकर उन मन्त्रमय देवताओंका ही स्पर्ध और वन्दन किया जाता है। ऐसा करनेसे पाठ या जर करनेवाला स्वयं मन्त्रमय होकर मन्त्र-देवताओं द्वारा सर्वया सुरक्षित हो जाता है। उसके वाहर-भीतरकी शुद्धि होती है। दिच्य यल प्राप्त होता है और साधना निर्विचनतापूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है।

ॐ ऐं अङ्गुष्टाभ्यां नमः ( दोनों हाथोंकी तर्जनी अँगुल्यिंसे दोनों अँगूठोंका स्पर्श )।

ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः (दोनों हाथोंके अँग्ठोंसे दोनों तर्जनी भँगुल्योंका स्पर्श )।

🕉 हीं मध्यमाभ्यां नमः ( अँगूठोंसे मध्यमा अँगुलियोंका स्पर्श )।

ॐ चामुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः ( अनामिका अँगुलियोंका स्पर्श)।

ॐ विच्चे किनिष्टिकाभ्यां नमः ( किनिष्ठिका अँगुलियोंका स्पर्श ) ।

ॐ ऍ हीं इहीं चामुण्डायें विच्चे करतलकरपृष्टाभ्यां नमः ( इथेलियों और उनके पृष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श )।

## **हृदयादिन्यासः**

इसमें दाहिने हाथकी पाँचों अँगुलियोंसे 'हृदय' आदि अङ्गोंका स्पर्श किया जाता है।

ॐ ऐं हृदयाय नमः (दाहिने हाथकी पाँचों ॲंगुलियोंसे हृदयका स्पर्श)।

ॐ हीं शिरसे स्वाहा ( सिरका स्पर्श )।

👺 ह्नीं शिखायें वपट् ( शिखाका स्पर्श )।

ॐ चामुण्डाये कवचाय हुम् (दाहिने हाथकी ॲंगुलियोंसे बार्ये कंघेका और वार्ये हाथकी ॲंगुलियोंसे दाहिने कंघेका साथ ही स्पर्श)।

ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वोपट् ( दाहिने हाथकी ॲंगुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों और ल्लाटके मध्यभागका स्पर्ध )।

ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायें विच्चे अखाय फट् (यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे वार्यों ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी स्रोरसे आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा अँगुलियोंसे वार्ये हाथकी हथेलीपर ताली वजाये।)

#### **अक्षरन्यासः**

निम्नाङ्कित वाक्योंको पढ्कर क्रमशः शिखा आदिका दाहिने हायकी अँगुलियोंचे स्पर्श करे।

ॐ ऐं नमः, शिलायाम् । ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ हीं नमः, वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्षिणकणें । ॐ मुं नमः, वामकणें । ॐ हां नमः, दक्षिणनासापुटे । ॐ यें नमः, वामनासापुटे । ॐ विं नमः, मुखे । ॐ व्चें नमः, गुद्धे ।

इस प्रकार न्यास करके मूलमन्त्रसे आठ वार व्यापक (दोनॉ हार्थी-द्वारा सिरसे लेकर पैरतकके सब अङ्गोंका स्पर्श ) करे, फिर प्रत्येक दिशामें चुटकी बजाते हुए न्यास करे—

## दिङन्यासः

ॐ ऍ प्राच्यें नमः । ॐ ऍ आग्नेय्यें नमः । ॐ हीं दक्षिणायें नमः । ॐ हीं नैर्ऋत्यें नमः । ॐ छीं प्रतीच्यें नमः । ॐ छीं वायच्यें नमः । ॐ चामुण्डायें उदीच्यें नमः । ॐ चामुण्डायें ऐशान्यें नमः । ॐ ऍ हीं छीं चामुण्डायें विच्चे ऊर्धायें नमः । ॐ ऍ हीं छीं चामुण्डायें विच्चे भूम्यें नमः । ॐ

#### ध्यानम्

खहुं चक्रगदेषुचापपरिवान्हूलं भुशुण्डी शिरः शङ्खं संद्धतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूपानृताम् । नीलाइमधुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोतस्विपते हरीं कमलजो हन्तुं मधुं केंटभम् ॥ १ ॥ ।

क्ष यहाँ प्रचित्त परम्पराके अनुसार न्यासविधि संक्षेपसे दी गयी है। जो विस्तारसे करना चाहै, वे अन्यत्रसे सारस्यतन्त्रास, मानुकागगन्यास, पड्टेबीन्यास, मह्मादिन्यास, महालक्ष्यादिन्यास, वीजनन्त्रन्यास, विलोमवीजन्यास, मन्त्रन्याप्तिन्यास प्रादि अन्य प्रकारके न्यास भी कर सकते हैं।

<sup>†</sup> इसका अर्थ सप्तश्रतीके प्रथम नध्यानके आरम्म ( १४ ६०) में है।

अक्षस्रकपरशुं गदेपुकुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शिक्तमसि च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सेरिभमदिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्॥ २ ॥ ६ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चर्मं धनुः सायकं हस्तावजैदेधतीं घनान्तविलस्च्छीतांशुतुल्यप्रभाम्। गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा-पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्॥ ३॥ १

फिर 'एँ हीं अञ्चमालिकायें नमः' इस मन्त्रसे मालाकी पूजा करके प्रार्थना करे—

> ॐ गां माछे महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिण । चतुर्वगैस्त्विय न्यस्तस्तस्मान्मे सिन्धिदा भव ॥ ॐ अविष्नं कुरु माछे त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । जपकाछे च सिन्ध्यर्थं प्रसीद मस सिन्ध्ये॥

ध्य अक्षमालाधिपतये सुतिद्धि देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि साधय साध्य सर्वसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा ।

इसके वाद 'ॐ ऐं हीं क़ीं चामुण्डाये विच्चे' इस मन्त्रका १०८ यार जप करे और—

गुद्यातिगुद्धगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्। सिद्धिभवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि॥ इस क्लोकको पढ़कर देवीके वाम इस्तमें जप निवेदन करे।

क्ष इसका अर्थ सप्तश्चतीके दितीय अध्यायके आरम्भ ( पृष्ठ ७६ ) में है। रिसका अर्थ सप्तश्चतीके पाँचवें अध्यायके आरम्भ (पृष्ठ १०८-१०९ ) में है।

## सप्तशतीन्यास:

तदनन्तर सप्तशतीके विनियोग, न्यास और ध्यान करने चाहिये। न्यासकी प्रणाली पूर्ववत् है—

प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरदा ऋषयः, श्रीमहाकाही-्रमहाळक्ष्मीसहासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभदछन्द्रांषि, नन्द्राद्याक-म्भरीभीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिकादुर्गाभ्रामयों बीजानि, धरिनवादुसूर्या-सत्त्वानि, ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि, सफ्लकासनासिद्धये शीठहायाली-सहाक्ष्मीमहासरस्वतीदेवतावीत्यर्थे जपे विनियोगः । 👺 खिद्गिनी शुलिनी घोरा गदिनी चिक्रिणी तथा। द्माञ्चिनी चाविनी वाणभुशुग्दीविश्वायुर्यो ॥ अङ्गुष्टाभ्यो नमः। 👺 शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चान्विके। वण्टास्वनेन नः पाहि चायज्यानिःस्वनेन च ॥ तर्जनीभ्यां नमः । 👺 प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चिण्डिके रक्ष दक्षिमे । भ्रामणेनात्मशृखस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमाम्यां नतः । 👺 सींम्यानि यानि रूपाणि हैलोक्ये विचरन्ति ते । षानि चात्यर्थघोराणि तं रक्षासांस्तथा भुवम् ॥ अनामिकाभ्यां नमः । धैन्सद्भद्युलगदादीनि यानि चासाणि तेऽस्विके । क्रपल्खवसङ्गीनि तेरसान् रक्ष सर्वतैः ॥ कनिष्टिकाम्यां नमः । 👺 सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते। भयभ्यसाहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽन्तु ते ॥ करतलकरपृष्टाभ्यां नमः । श्रृहिनी घोरा०--हर्याय

स्वित्ती श्रृष्टिनी घोरा०—हर्याय नमः।
श्रृष्टेन पाहि नो देवि०—शिरसे स्वाहा।
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०—शिखाये वपट्।
सौम्यानि यानि रूपाणि०—कवचाय हुम्।
सद्वश्रुलगदादीनि०—नेत्रश्रयाय वीपट्।
सर्वश्रुलगदादीनि०—अस्राय फर्।

१. इसका अर्थ पृष्ठ ७२ में है। २. इन चार इलोकोंका अर्थ पृष्ठ १०४-१०५ में है। ३. इसका अर्थ पृष्ठ १६४ में है।

## ध्यानम्

विद्युद्दामसमप्रभां सृगायित्कन्धस्थितां भीषणां दन्याभिः करवालखेटविलसद्दस्ताभिरासेविताम् । हस्तैश्रकगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं विस्राणामनलारिमकां शशिधरां दुगौ त्रिनेत्रां भजे ।

इसके बाद प्रथम चरित्रका विनियोग और ध्यान करके भार्कण्डेय उवाच से सप्तश्तीका पाठ आरम्भ करे । प्रत्येक चरित्रका विनियोग मूळ सप्तश्तीके साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें अर्थसिहत ध्यान भी देदिया गया है। पाठ प्रेमपूर्वक भगवतीका ध्यान करते हुए करे । मीठा स्वर, अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण, पदोंका विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लयके साथ वोलना—ये सव पाठकोंके गुण हैं। अ जो पाठ करते समय रागपूर्वक गाता, उच्चारणमें जल्दीवाजी करता, सिर हिलाता, अपने हाथसे लिखी हुई पुस्तकपर पाठ करता, अर्थकी जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मन्त्र कण्ठस्य करता है, वह पाठ करनेवालोंमें अधम माना गया है। जवतक अध्यायकी पूर्ति न हो, तवतक बीचमें पाठ बंद न करे। यदि प्रमादवश अध्यायके बीचमें पाठका विराम हो जाय, तो पुनः प्रति वार पूरे अध्यायका पाठ करे। ‡ अज्ञानवश पुस्तक हाथमें लेकर पाठ

१. इसका अर्थ वारहवें अध्यायके आरम्भ ( पृष्ठ १७० ) में है।

माध्यंमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । लयसमर्य च पडेते पाठका † गीती शीमी शिरःकम्पी तथा छिखितपाठकः । अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च पडेते पाठकाधमाः ॥ पूर्यतेऽध्यायत्तावन्न 1 बावश्र विरमेत्पठन् । प्रमादादध्याये विरामो भवति प्रिये। पुनरध्यायमारम्य पडेत्सर्व सदर्भद्रः ॥

करनेपर आधा ही फल होता है। स्तोत्रका पाठ मानसिक नहीं, वाचिक होना चाहिये। वाणीसे उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। क बहुत जोर-जोरसे वोल्यना तथा पाठमें उतावली करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्तसे पाठ करना चाहिये। † यदि पाठ कण्ठस्य न हो तो पुस्तकसे पाठ करे। अपने हाथसे लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुपके लिखे हुए स्तोत्रका पाठ न करे। ‡ यदि एक सहस्रसे अधिक स्लोकों या मन्त्रोंका अन्य हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करे; इससे कम क्लोक हो तो उन्हें कण्ठस्थ करके विना पुस्तकके भी पाठ किया जा सकता है। § अच्याय समाप्त होनेपर 'इति', 'वध', 'अघ्याय' तथा 'समाप्त' शब्दका उच्चारण नहीं करना चाहिये।×



- अज्ञानात्स्थापिते इस्ते पाठे द्वार्थफलं घ्रवम् ।
   न मानसे पठेत्स्तोत्रं वाचिकं तु प्रशस्यते ॥
- † उच्चे:पाठं निपिद्धं स्थात्त्वरां च परिवर्जयेत् । श्रद्धेनाचलचित्तेन पठितन्यं प्रयत्नतः॥
- ्री कण्ठस्थपाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्। न स्वयं लिखितं स्तोत्रं नात्राद्यगलिपि पटेत्॥
  - § पुत्तके वाचनं शस्तं सहस्राद्धिकं यदि।
    - ततो न्यूनस्य तु भनेद् वाचनं पुगतकं विना ॥

अध्यापकी पूर्ति होने रर यों कहना ना हिये — श्रोतार्कण्डेय प्रताण साविणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये प्रयमः ॐतत्सत् ।' इसी प्रकार श्रितोयः, वृशीयः' सादि कहकर समाप्त करना चाहिये ।

## ॥ श्रीदुर्गायें नमः ॥

# अथ श्रीह्यासिसराती

# प्रथमोऽध्यायः

मेघा ऋषिका राजा सुरथ और सनाधिको भगवतीकी महिसा वताते हुए मधु-केंट्रभ-वधका प्रसङ्ग सुनाना

> —⇔∍⊛e<del>→</del> विनियोगः

रू प्रथमचरित्रस्य बह्मा ऋषिः, महाफाली देवता, गायन्नी छन्दः, गन्दा शक्तिः, रक्तद्रनितका बीजम्, अग्निस्तत्वम्, ऋग्वेदः स्वरूपम्, स्रीमहाकालाशीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः।

## ध्यानम्

खड्गं चक्रगदेपुचापपरिघाञ्छलं भ्रुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करेस्त्रिनयनां सर्वोङ्गभृपावृताम्।

प्रथम चरित्रके ब्रह्मा ऋषि, महाकाडी देवता, गायत्री छन्द, नन्दा शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अग्नि तक्त्व और ऋग्वेद खरूप है। श्रीमहाकाली देवताकी प्रसन्नताके लिये प्रथम चरित्रके जपमें विनियोग किया जाता है।

भगवान् विष्णुके सो जानेपर मधु और कैटभको मारनेके लिये कमल्जनमा ब्रह्माजीने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवीका में सेवन करता हूँ। वे अपने दस हार्थोमें खङ्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुष्डि, मस्तक और शङ्क धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे समस्त अङ्गोंमें



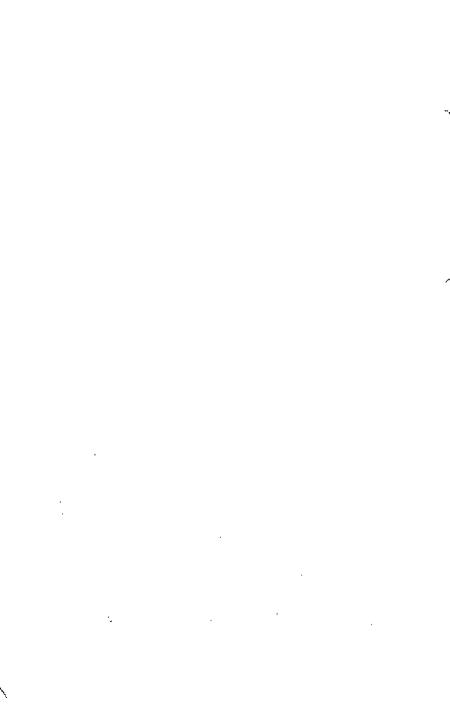

नीलाइमद्युतिमाखपादद्शकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्खपिते हरी कमलजो हन्तुं मधुं केटभज् ॥ ॐ नमश्रण्डिकायं

'ॐ ऐं' मार्कण्डेय उवाच ॥'१॥

साविणः धर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः।
निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद् गदतो मम।। २।।
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः।
स वभ्व महाभागः साविणिस्तनयो रवेः॥ ३॥
स्वारोचिपेऽन्तरे पूर्व चैत्रवंशसमुद्भवः।
सुरथो नाम राजामृत्समस्ते क्षितिमण्डले॥ ४॥
तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवारसान्।
वभूषुः शत्रवो भूषाः कोलाविष्वंसिनस्तदा।। ५॥

दिव्य आभूपणोंसे विभूपित हैं। उनके शरीरकी कान्ति नीलमणिके समान है तथा वे दस मुख और दस पैरोंसे युक्त हैं।

मार्कण्डेयजी बोले—॥१॥ सूर्यके पुत्र सावणि जो आठवें मनु कहें जाते हैं, उनकी उत्पत्तिकी कथा विस्तारपूर्व क कहता हूँ, सुनो ॥२॥ सूर्यकुमार महाभाग सावणि मगवती महामायाके अनुग्रहसे जिस प्रकार मन्यन्तर-के खामी हुए, वही प्रसङ्ग सुनाता हूँ ॥३॥ पूर्वकालकी वात है, न्वारोचिय मन्यन्तरमें सुरथ न!मके एक राजा थे, जो चैत्रवंदामें उत्पन्त हुए थे। उनका समस्त भूमण्डलपर अधिकार था॥४॥ वे प्रजाका अपने औरस पुत्रोंकी माँति धर्मपूर्वक पालन करते थे; तो भी उस समय कोलाविध्वंसी नामके

१. ॐ चण्डांदेवीको नमस्कार है।

२. 'कोलाविष्वंसी' यह किसी विशेष कुलके क्षत्रियोंकी संदा है। दक्षिणमें 'फोला' नगरी प्रसिद्ध है, वह प्राचीन कालमें राजधानी थी जिन क्षत्रियोंने उसपर भाक्षमण करके उसका विष्वंस किया, वे 'कोलाविष्वंसी' कहलाये।

तस्य तैरभवद् युद्धमितप्रवलदिष्डनः।
न्यूनैरिप स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः॥ ६॥
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्।
आक्रान्तः स महाभागरतेरतदा प्रवलारिभिः॥ ७॥
अमात्यैर्वलिभिर्दुष्टेर्द्वलस्य दुरात्मिभः।
कोशो वलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः॥ ८॥
ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भृपितः।
एकाकी हयमारु जगाम गहनं वनम्॥ ९॥
स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः।
प्रशान्तश्वापदाकीर्णे मुनिशिष्योपशोभितम्॥ १०॥
तस्यौ कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः।

क्षत्रिय उनके शत्रु हो गये ॥ ५ ॥ राजा सुरथकी दण्डनीति बड़ी प्रवल थी । उनका शत्रुओं के साथ संश्राम हुआ । यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्यामें कम थे, तो भी गजा सुरथ युद्धमें उनसे परास्त हो गये ॥ ६ ॥ तत्र वे युद्धभूमिसे अपने नगरको लौट आये और केवल अपने देशके राजा होकर रहने लगे ( रमृची पृथ्वीसे अब उनका अधिकार जाता रहा), किंतु वहाँ भी उन प्रवल शत्रुओंने उस समय महाभाग राजा सुरथपर आक्रमण कर दिया॥ ७॥

राजाका यल क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुए वलवान् एवं दुरात्मा मन्त्रियोंने वहाँ उनकी राजधानीमें भी राजकीय सेना और खजानेको वहाँसे हथिया लिया ॥ ८ ॥ सुरथका प्रभुत्व नए हो चुका था, इसलिये वे शिकार खेलनेके वहाने घोड़ेपर सवार हो वहाँसे अकेले ही एक घने जंगलमें चले गये ॥ ९ ॥ वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनिका आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिसक जीव [ अपनी स्वाभाविक हिंसक चित्र छोड़कर ] परम शान्तभावसे रहते थे । मुनिके वहुत से शिष्य उस वनकी शोभा वढ़ा रहे थे ॥ १० ॥ वहाँ जानेपर मुनिने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठके आश्रमपर

इतस्चेत्रथ विचरंस्तसिन्मुनिवराश्रमे ॥ ११ ॥ सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनेः । मत्पूर्वेः पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत् ॥ १२ ॥ मद्भृत्येस्तरसद्वृत्तेर्धर्मतः पाल्यते न वा । न जाने स प्रधानो मे श्राहस्ती सदामदः ॥ १३ ॥ मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्सते । ये ममानुगता नित्यं प्रसाद्धनभोजनेः ॥ १४ ॥ अनुवृत्ति ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीमृताम् । असम्यग्व्ययशीलेस्तैः कुर्वद्धिः सततं व्ययम् ॥ १५ ॥ संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । एतच्चान्यच सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥ १६ ॥ तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैद्यमेकं दद्र्श् सः । स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्रागमनेऽत्र कः ॥ १७ ॥

इधर-उधर विचरते हुए कुछ कालतक रहे ॥ ११ ॥ फिर ममतामें आकृष्टिचित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिन्ता करने लगे— पृर्वकालमें मेरे पूर्वजोंने जिसका पालन किया था, वही नगर आज नुझसे रिहत है । पता नहीं, मेरे दुराचारी मृत्यगण उसकी धर्मपृर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मदकी वर्षा करनेवाला और झ्रवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब झुओंके अधीन होकर न जाने किन भोगोंको भोगता होगा ? जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पानेने सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओंका अनुसरण करते होंगे । उन अपन्यवी लोगोंके द्वारा सदा खर्च होते रहनेके कारण अत्यन्त कृपसे जमा किया हुआ नेरा वह खजाना खाली हो जायगा ।' वे तथा और भी कई वार्ते राजा मुरथ निरन्तर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेथाके आक्रमके निकट एक वैद्यको देखा और उससे पृद्धा— भाई ! तुम कीन हो ? यहाँ तुम्हारे

१. पाठान्तर--ममत्वाक्तृध्टमानसः।

सशोक इव कसात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे। इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्॥१८॥ प्रत्युवाच स तं वैदयः प्रश्रयावनतो नृपम्॥१९॥ वैस्य जवाच ॥२०॥

समाधिनीम वैश्योऽहम्रत्पन्नो धनिनां कुले ॥ २१ ॥ पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभादसाधिभः । विहीनश्च धनदिरिः पुत्रेरादाय मे धनम् ॥ २२ ॥ वनमस्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तवन्धिभः । सोऽहं न वेश्वि पुत्राणां कुश्चलाकुश्चलात्मिकाम् ॥ २३ ॥ प्रवृत्तं खजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः । किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम् ॥ २४ ॥ कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुईत्ताः किं नु मे सुताः ॥ २५ ॥

आनेका क्या कारण है ! तुम क्यों शोक यस्त और अनमने से दिखायी देते हो !' राजा सुरथका यह प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्यने विनीत भावसे उन्हें प्रणाम करके कहा—॥ १२—१९॥

वैश्य वोला—॥ २०॥ राजन् ! में धनियां के कुलमें उत्पन्न एक वैश्य हूँ । मेरा नाम समाधि है ॥ २१ ॥ मेरे दुए स्त्री-पुत्रोंने धनके लोभसे मुझे घरसे वाहर निकाल दिया है । में इस समय धन, स्त्री और पुत्रोंसे बिश्चत हूँ । मेरे विश्वसनीय वन्धुओंने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिये दुखी होकर में बनमें चला आया हूँ । यहाँ रहकर में इस बातको नहीं जानता कि मेरे पुत्रोंकी, स्त्रीकी और स्वजनोंकी कुशल है या नहीं । इस समय घरमें वे कुशलसे रहते हैं अथवा उन्हें कोई कए है ॥ २२—२४॥ वे मेरे पुत्र कैसे हैं १ वया वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गये हैं १ ॥ २५॥

## राजीवाच ॥ २५ ॥

यैनिरस्तो भवाँल्छन्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः ॥२७॥
तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् ॥२८॥
वैश्य उवाच ॥ २९॥

एतमेतद्यथा प्राह भवानसाइतं वचः ॥३०॥ किं करोमि न वष्नाति मम निष्ठ्रतां मनः । यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुव्धेनिराकृतः ॥३१॥ पितस्वजनहादं च हादिं तेष्वेव मे मनः । किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥३२॥ यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि वन्धुपु । तेपां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते ॥३२॥ करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठरम् ॥३४॥

राजाने पूछा—॥ २६ ॥ जिन लोभी स्त्री-पुत्र आदिने धनके कारण दुम्हें बरसे निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्तमें इतना स्नेहका बन्धन क्यों है ? ॥ २७-२८ ॥

चैद्रय चोला—॥ २९ ॥ आप मेरे विषयमें जैसी यात कहते हैं, वह सब टीक है ॥३०॥ किंतु क्या करूँ, मेरा मन निष्टुरता नहीं धारण करता । खिन्होंने धनके लोममें पड़कर पिताके प्रति स्तेह, पतिके प्रति प्रेम तथा आत्मीयजनके प्रति अनुरागको तिलाञ्जलि दे मुझे घरसे निकाल दिया है, उन्होंके प्रति मेरे हृद्यमें इतना स्तेह है । महामते ! गुणहीन चन्धुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममगन हो रहा है, यह क्या है—इन वातको में जानकर भी नहीं जान पाता । उनके लिये में लंबी साँसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अल्यन्त दुःखित हो रहा है ॥ ३१—३३ ॥ उन लोगों में प्रेमका सबंधा अभाव है; तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्द्र नहीं हो पाता, इसके लिये क्या करूँ ? ॥ ३४ ॥

मार्कण्डेय उवाच ॥ ३५ ॥
ततस्तौ सहितौ वित्र तं मुनि समुपस्थितौ ॥३६॥
समाधिनीम वैञ्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः ।
कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथाहे तेन संविदम् ॥३७॥
उपविष्टी कथाः काश्चिचक्रतुर्वेञ्यपार्थिवौ ॥३८॥
राजोवाच ॥ ३९ ॥

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येक वदस्व तत् ॥४०॥ दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्विलेष्विप ॥४१॥ जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम । अयं च निकृतंः पुत्रदिरिभृत्यैस्तथोज्ञितः ॥४२॥ स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—॥३५॥ ब्रह्मन् ! तदनन्तर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ-साथ मेधा मुनिकी सेवामें उप-स्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्यक्षात् वैश्य और राजाने कुछ वार्तालाप आरम्भ किया॥३६–३८॥

राजाने कहा—॥ ३९॥ भगवन् ! में आपसे एक वात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइये ॥ ४०॥ मेरा चित्त अपने अधीन न होनेके कारण वह वात मेरे मनको बहुत दुःख देती है । जो राज्य मेरे हाथसे चला गया है, उसमें और उसके सम्पूर्ण अर्ज्ञोमें मेरी ममता वनी हुई है ॥ ४१ ॥ मुनिश्रेष्ठ ! यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानीकी भाँति मुझे उसके लिये दुःख होता है; यह क्या है ? इधर यह वैश्य भी घरसे अपमानित होकर आया है । इसके पुत्र, स्त्री और भृत्योंने इसको छोड़ दिया है ॥ ४२ ॥ स्वजनोंने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके

१ . पा०--- निष्कृत: ।

एवमेष तथाहं च द्वावप्यन्यन्तदुःखिती ॥४३॥ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसी । तित्कमेर्तन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोर्रापे ॥४४॥ ममास्य च भवन्येषा विवेकान्थस्य मृढता ॥४५॥ ऋषिरुवाच ॥ ४६॥

ज्ञानमस्ति समम्तस्य जन्तोर्विषयगोत्तरे ॥४७॥ विषयंश्र महाभाग याति चेवं पृथक् पृथक् । दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धाम्तथापरे ॥४८॥ केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः । ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किंतु ते न हि केवलम् ॥४९॥ यता हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगाद्यः । ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम् । ५०॥

प्रति अत्यन्त हार्दिक स्नेह रखता है। इसप्रकार यह तथा में दोनो हो यहुत दुखी हैं। ।४३।। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषयके लिये भा हमार मनमें ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग ! इस दोनो समझहार हैं। तो भी हममें जो मोह पैदा हुआ है। यह क्या है ? विवेक सूत्य पुरुषका भौति मुसमें और इसमें भी यह मृहता प्रत्यक्ष दिखायी देती है।। ४४-४५ ।।

ऋषि बोले—॥४६॥ महाभाग ! विषयमार्गका शान सय बांबेका है ॥४७॥ इसी प्रकार विषय भी सबके लियं अलग-अलग हैं । बुद्ध प्राणा दिनमें नहीं देखते और दूसरे रातमें ही नहीं देखते ॥४८॥ तथा बुद्ध जीव ऐसे हैं, जो दिन और रात्रिमें बरावर ही देखते हैं। यह टीक है कि मतुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते ॥४९॥ पशु-पर्ध और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मृतुष्योंकी समझ भी वेसी ही होते

१.पा०--तर्तेनंग० । २. पा०--याश्च । ३. पा०--यान्ति । ४. पा०-

किं नुते।

मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः।
ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु ॥५१॥
कणमोक्षादतान्मोहात्पीङ्यमानानिप क्षुधा।
मानुषा मनुजञ्यात्र सामिलाषाः सुतान् प्रति ॥५२॥
लोभात्प्रत्युपकाराय नन्वेतीन् किं न पश्यिति।
तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः॥५३॥
महामायाप्रभावेण संसारिष्यतिकारिणा ।
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः॥५४॥
महामाया हरेश्चेषा तया संमोह्यते जगत्।
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥५५॥
वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।
तया विसृज्यते विश्वं जगदेतचराचरम्॥५६॥

हैं, जैसी उन मृग और पिक्षयोंकी होती है ॥ ५०॥ तथा जैसी मनुष्योंकी होती है, वैसी ही उन मृग-पक्षी आदिकी होती है। यह तथा अन्य वार्ते भी प्रायः दोनोंमें समान ही हैं। समझ होनेपर भी इन पिक्षयोंको तो देखों, ये स्वयं भूखसे पीड़ित होते हुए भी मोहवश वच्चोंकी चोंचमें कितने चावसे अन्तके दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ । क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किये हुए उपकारका बदलापानेके लिये पुत्रोंकी अभिलाषा करते हैं १ यद्यपि उन सबमें समझकी कमी नहीं है, तथापि वे संसारकी स्थिति (जन्म-मरणकी परम्परा) बनाये रखनेवाले भगवती महामायाके प्रभावद्वारा ममतामय भवरसे युक्त मोहके गहरे गर्तमें गिराये गये हैं। इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये। जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया है, उन्हींसे यह जगत् मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियोंके भी चिक्तको वलपूर्वक खींचकर मोहमें डाल देती हैं। वे ही इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करती हैं तथा

१. पा०--नन्वेते । २. पा०--रिण: । ३. पा०--चैतत् ।

सैपा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तर्हेतुभृता सनातनी॥५७॥ संसारवन्धहेतुश्र सैव सर्वेश्वरेज्वरी॥५८॥

राजीवाच ॥ ५९॥

भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ॥ ६०॥ व्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च कि द्विज । यत्प्रभावी च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा ॥ ६१॥ तत्सवं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥ ६२॥ क्षिक्वाच ॥ ६२॥

नित्येव सा जगन्मृतिस्तया सर्वमिदं ततम् ॥ ६४ ॥ तथापि तत्समृत्पत्तिर्वहुधा श्रूयतां मम ।

वे ही प्रसन्त होनेपर मनुष्योंको मुक्तिके लिये वरदान देती है। वे ही परा विद्या संसार-वन्धन और मोहकी हेतुभूता सनातनो देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरोंकी भी अधीश्वरी हैं। ११--५८॥

राजाने पूछा—॥५९॥ भगवन् ! जिन्हें आप महामाया कहते हैं। वे देवी कीन हैं ! ब्रह्मन् ! उनका आविभीव कैंसे हुआ ? तथा उनके चरित्र कीन-कीन हैं ? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महपें ! उन देवीका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्राहुभीव हुआ हो, वह सब में आपके मुख्य सुनना चाहता हूँ ॥ ६०—६२ ॥

ऋषि बोले-॥ ६३ ॥ राजन् ! वास्तवमें तो देवी नित्यन्वरूपा ही हैं । सम्पूर्ण जगत् उन्हींका रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्वको व्यान्त वर रक्ष्वा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकारसे होता है। यह मुससे मुनो ।

१. पा०--कर्म वास्त्रध । २. पा०---परस्तरावा ।

देवानां कार्यसिद्धचर्थमाविर्मवति सा यदा॥ ६५॥ उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते॥ ६६॥ आस्तीर्य शेपमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकेटभी॥ ६७॥ विष्णुकर्णमलोद्भृतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। मनाभिकमले विष्णाः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥६८॥ दृष्ट्रा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्। तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः॥ ६९॥ विवाधनार्थाय हरेहिरिनेत्रकृतालयोम्। विक्वेक्वर्गं जगद्वात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्॥ ७०॥ निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥ ७१॥

बर्शाय वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रकट होती हैं, उस समय लोकमें उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्पके अन्तमें जब सम्पूर्ण जसत् एकार्णवमें निमस्त हो रहा था और सबके प्रभु भगवान् विष्णु शंपनामकी शस्या विलाकर योगनिद्राका आश्रय ले सो रहे थे. उस समय उनके कार्नोकी मेलसे दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केटभके नामसे विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्माजीका वध करनेको तथार हो गये। भगवान् विष्णुके नाभिकमलमें विराजमान प्रजापित ब्रह्माजीने जब उन दोनों भयानक असुरोंको अपने पास आया और भगवान्को सोया हुआ देखा, तथ एकामिक्त होकर उन्होंने भगवान् विष्णुको जगाने के लिये उनके नेकोंमें निवास करनेवाली योगनिद्राका स्ववन आरम्भ किया। जो इस विश्वकी अधिश्वरी, जगत्को धारण करनेवाली, संसारका पालन और संहार करनेवाली तथा तेज:स्वरूप भगवान् विष्णुकी अनुपम शक्ति हैं, उन्हों भगवती निद्रा-

किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद ही 'मह्मोवाच' है तथा 'निद्रा' भगवती'

## मह्मीवाच ॥ ७२ ॥

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वपट्कारः खरात्मिका ॥ ७३ ॥
सुधा त्वमक्षरे नित्वं त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ।
अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः ॥ ७४ ॥
त्वमेवं सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ।
त्वयेतद्वार्यते विक्वं त्वयंतत्सुज्यते जगत् ॥ ७५ ॥
त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ।
विसृष्टां सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ ७६ ॥
तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगनमये ।
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ ७७ ॥

देवीदा भगवान् ब्रह्मा स्तुति करने ट्यो ॥ ६४--७१ ॥

प्रक्षाजीने कहा—॥ ७२ ॥ देवि ! तुम्ही स्वाहाः तुम्ही स्वचा और तुम्हीं वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हार ही स्वरूप हैं। तुम्हीं जीवनदायिनी भूमा हो। नित्य अक्षर प्रणवमें अकारः उकारः मकार—इन तीन मात्राओं के रूपमें तुम्हीं स्थित हो। तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो विन्हुरूपा। नित्य सर्वमात्रा है, जिसका विशेषरूपसे उचारण नहीं किया जा सकताः। यह भी तुम्हीं हो। देवि ! तुम्हीं संख्याः मावित्री तथा परम जननी। हो। देवि ! तुम्हीं संख्याः मावित्री तथा परम जननी। हो। देवि ! तुम्हीं इस विश्व-ब्रह्माण्डको घारण करती हो। तुमसे ही इस वगनको चृष्टि होती है। तुम्हींसे इसका पालन होता है और सदा तुम्हा कर्मके अन्तमे सबको अपना गास यना लेती हो। जगनमयी देवि ! इस वगनकी उत्पत्तिके समय तुम सृष्टिस्पा हो। पालनकालमें स्थितिरूपा हो तथा कर्ममत्तके समय संहारस्प धारण करनेवाली हो। तुम्हीं महाविद्याः महामायाः महासेधाः। महासम्हितः

इस इकोकार्यके स्थानमें—क्स्रोमि निद्रां भगवती विष्योरत्न्ते तसः'—देसा पाठ है।

महामोहा च भवती महादेवी महासुरी । प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ ७८ ॥ कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिञ्च दारुणा । त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं चुद्धिर्वोधलक्षणा ॥ ७९॥ लजा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च । खिङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चिक्रणी तथा ॥ ८० ॥ चापिनी वाणभुजुण्डीपरिघायुधा। शङ्किनी सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ ८१ ॥ परमा त्वमेव परमेश्वरी। परापराणां यच किंचित्कचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥ ८२ ॥ तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदौ। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् ॥ ८३ ॥ सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ।

महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हीं तीनों गुणों को उत्पन्न करनेवाळी सवकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो। तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ही और तुम्हीं वोधस्वरूपा बुद्धि हो। लजा, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति और ध्रमा भी तुम्हीं हो। तुम खद्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्क, शङ्ख और धनुप धारण करनेत्राली हो। वाण, सुशुण्डी और परिच—ये भी तुम्हारे अन्न हें। तुम सोम्य और सोम्यतर हो—इतना ही नहीं, जितने भी सोम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सवकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पर और अपर—सवसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं हो। सर्वस्वरूपे देवि! कहीं भी सत्-असत्क्र को कुछ वस्तुएँ हैं और उन सवकी को शक्ति है, वह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। को इस जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान्को भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया है, तव तुम्हारी स्तुति

१. पा०-महेश्वरी। २. पा०-मया। ३. पा०-पाताति ।

विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च ॥८४॥ कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् । सा त्विमत्थं प्रभावेः स्वेरुदारै दें वि संस्तुता ॥८५॥ मोहयेतो दुराधपीवसुरी मधुकॅटर्मा । प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥८६॥ वोधश्र क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरी ॥८७॥ कृषिरुवाच ॥ ८८॥

एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेथसा ॥८९। विष्णोः प्रबोधनाथीय निहन्तुं मधुकेटभौ। नेत्रास्यनासिकाबाहुहृद्येभ्यस्तथोरसः ॥९०॥ निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः। उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः॥९१॥ एकाणवेऽहिशयनात्ततः स ददशे च तो।

करनेमें यहाँ कीन समर्थ हो सकता है। मुझकी, भगवान् शङ्करको तथा भगवान् विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारणकराया है, अतः तुम्हारी स्तृति करनेकी शक्ति किसमें है। देवि ! तुम तो अपने इन उदार प्रभावोंते ही प्रशंसित हो। ये दोनों दुर्घष असुर मधु और केटम हैं, इनको मोहमें हाल दो और जगदीश्वर भगवान् विष्णुको शीप्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर दोनों महान् असुरोंको मार डालनेकी हुद्धि उत्पन्न कर दो॥ ७३-८७॥

ऋषि कहते हैं—॥ ८८ ॥ राजन् ! जब ब्रह्माजीने वहों मधु और कैटमको मारनेके उद्देश्यसे भगवान् विष्णुको जगानेके लिये तमेगुणकी अधिष्ठाची देवी योगनिद्राक्ती इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान्के नेब, मुख, नातिका, बाहु, हृदय और वक्षःस्वलसे निकलकर अध्यक्तजनमा ब्रह्मार्जीकी दृष्टिके समक्ष खड़ी होगर्यो। योगनिद्रासे मुक्त होनेपर जगत्के स्वामी भगवान् सनार्दन उस एकार्णवके जलमें शेषनागकी अध्यासे लगा उठे। किर उन्होंने मयुकैटभौ दुरात्मानावितवीर्थपराक्रमौ ॥९२॥ क्रोधरक्तेक्षणीवत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ । समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः ॥९३॥ पश्चवर्षसहस्राणि वाहुप्रहरणो विभुः । तावप्यतिवलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ ॥९४॥ उक्तवन्तौ वरोऽसत्तो व्रियतामिति केशवम् ॥९५॥ श्रीभगवानुवात्त ॥ ९६॥

भवेतामद्य मे तुष्टी मम वध्यानुभाविष ॥९७॥ किमन्येन वरेणात्र एताविद्व वृतं ममे ॥९८॥ अपिरुवाच ॥ ९९ ॥

विलोक्य ताभ्यां गदितां भगवान् कमलेखंणः।

उन दोनों असुरोंको देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटम अत्यन्त बलवान् तथा पराक्रमी थे और क्रोंघसे लाल आँखें किये ब्रह्माजीको खा जानेके लिये उद्योग कर रहे थे। तब भगवान् श्रीहरिने उठकर उन दोनोंके साथ पाँच हजार वर्षोतक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यन्त बलके कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामायाने भी उन्हें मोहमें डाल रक्खा था; इसलिये वे भगवान् विष्णुसे कहने लगे—'इम तुम्हारी वीरतासे मंतुष्ट हैं। तुम हमलोगोंसे कोई वर माँगो'॥ ८९-९५॥

धीभगवान् वोले—॥ ९६॥ यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथसे मारे जाओ । वस, इतना-सा ही मैंने वर माँगा है। यहाँ दूसरे किसी वरसं क्या लेना है ॥ ९७-९८॥

ऋषि कहते हैं—॥ ९९ ॥ इस प्रकार धोखेमें आ जानेपर जव उन्होंने सम्पूर्ण जगत्में जल-ही-जल देखाः तवकमलनयन भगवान्से कहा-

१. पा०—णी इन्तुं। २. पा०—मया। ३. मार्कण्डेयपुराणकी कई प्रतियों में यहाँ प्रांती स्वस्तव युद्येन काव्यस्त्वं मृत्युरावयोः। इतना अधिक पाठ है।

## आवां जिह न यत्रोवीं मिलिलेन पिग्लिता ॥१०१॥ ऋषिरुवाच ॥ १०२ ॥

तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता। कृत्वा चक्रण वे च्छिन्ने जघने शिरसी तयाः॥१०३॥ एवमेपा समुत्पन्ना त्रह्मणा संस्तुता स्वयम्। प्रभावमस्या देव्यास्तु भृयः शृणु वदामि ते॥ऐँॐ॥१०४॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्चन्तरं देवीमाहात्म्यं मधुकेटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ जनाच १० अर्थक्लोकाः २० इसोकाः ॥ ६६ ॥

उवाच १४, अर्घश्लोकाः २४, श्लोकाः ॥ ६६ ॥ एवमादितः ॥ १०४ ॥



प्तर्हों पृथ्वी जलमें ह्वी हुई न हो - जहां मृग्या ग्यान हो। वहं: हमारा वन करों ॥ १००-१०१॥

ऋषि कहते हैं—॥ १०२ ॥ तय स्तयास्तु कहवा शङ्घः चान और गदा घारण करनेवाले भगवान्ने उन दोनोंके मन्तक अपनी जीवार रखकर चक्रमे काट डाले । इस प्रकार ये देवी महामाया बदााजीकी स्त्रति करनेपर स्वयं प्रकट हुई थीं । अब पुनः तमने उनने प्रभावका वर्णन करता हैं सुनो ॥ १०३-१०४ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमे भावणिक मनवन्तरकी उलावे अस्तर्गंत देवीमाहारयमें सम्बु-केंटम-वर्षा नामक पहला अस्याय पुरा हुआ । १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः

# देवताओंक तेजसे देवीका प्रादुर्भाव और

# महिषासुरकी सेनाका वध

### विनियोगः

थ्यमध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिर्महालक्ष्मीट्रेंवता उष्णिक् छन्दः शाकम्**नरी** प्रक्तिः दुर्गो बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यम-बरित्रजपे विनियोगः।

#### ध्यानम्

ॐअक्षस्रक्परशुं गदेपुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् । गूलं पाशसुदर्शने च दथतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्।। ·ॐ हीं' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥

देवासुरमभृद्यु द्वं

पूर्णमञ्दशतं

पुरा ।

ॐ मध्यम चरित्रके विष्णु ऋपि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक् छन्द, शाकम्भरी शक्ति, दुर्गा वीज, वायु तत्त्व और यजुर्वेद खरूप है। श्रीमहालक्ष्मी-की प्रसन्नताके लिये मध्यम चरित्रके पाठमें इसका विनियोग है।

में कमलके आसनपर वैठी हुई प्रसन्न मुखवाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मीका भजन करता हूँ, जो अपने हाथोंमें अक्षमाला, फरसा, गदा, याण, वज्र, पद्म, धनुप, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, खङ्ग, ढाल, शकु, धण्टा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं।

न्मृषि कहते हैं—॥१॥ पूर्वकालमें देवताओं और अमुरोंमें पूरे सी

महिषेऽसुराणामधिषे देवानां च पुरन्दरे ॥ तत्रासुरेमहावीयेंदेवसेन्यं पराजितम् । जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोऽभृन्महिपासुरः ॥ ३ ॥ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम् । यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ पुरस्कृत्य गतास्तत्र तयास्तद्दनमहिपासुरचेष्टितम् । यथावृत्तं कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् ॥ त्रिद्शाः **सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्द्नां** यमस्य वरुणस्य अन्येपां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ६ ॥ स्वर्गानिराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि। यथा मत्यी महिषेण दुरात्मना।। ७ ॥ मर्वममरारिविचेष्टितम् । कथितं एतद्र: **शरणं वः प्रपन्नाः सो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्** ॥ ८ ॥

वर्षोतक चोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरोंका स्वामी मिहपासुर था और देवताओंके नायक इन्द्र थे। उस युद्धमें देवताओंकी सेना महावली असुरोंसे परास्त हो गयी। सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर मिहपासुर इन्द्र यन वैटा॥२-३॥ तब पराजित देवता प्रजापित ब्रह्माजीको आगे करके उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान् शक्कर और विष्णु विराजमान थे॥ ४॥ देवताओंने मिहपासुरके पराक्रम तथा अपनी पराजयका यथावन् इत्तान्त उन दोनों देवेश्वरोंने विस्तार पूर्वक कह सुनाया॥ ५॥ वे बोले— भगवन् ! मिहपासुर सूर्व, इन्ट्र, अग्निः वायु, चन्द्रमा, यम, वक्षण तथा अन्य देवताओंके भी अधिकार छीनकर स्वयं होसबका अधिष्ठाता यना येटा है॥ ६॥ उन दुरात्मा मिहपने समस्त देवताओंको स्वर्गने निकाल दिया है। अब वे मनुष्योंको भाँति पृथ्वीपर विचरते हैं ॥ आपको हाँ शरणमें आये हैं। उसके वधका करे ई उपाय सोचिये॥ ८॥

इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुस्दनः।
चकार कोपं शम्भुश्च भुकुटीकुटिलाननीं।। ९ ॥
तताऽतिकोपपूर्णस्य चिक्रणो वदनात्ततः।
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥ १० ॥
अन्येपां चैव देवानां शकादीनां शरीरतः।
निर्भतं सुमहत्तेजस्तव्चेक्यं समगच्छत ॥ ११ ॥
अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तिमिव पर्वतम्।
दहशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् ॥ १२ ॥
अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्।
एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विपा ॥ १३ ॥
यदभ्च्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्।
याम्येन चाभवन् केशा वाहवो विष्णुतेजसा ॥ १४ ॥

इस प्रकार देवताओं के वचन मुनकर भगवान् विष्णु और शिवने देखों पर बड़ा कोध किया। उनकी भों हैं तन गर्या और मुँह टेढ़ा हो गया।।९।। तब अत्यन्त कोपमें भरे हुए चक्रपाणि श्रीविष्णुके मुखसे एक महान् तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शक्कर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीरसे भी बड़ा भारी तेज निकला। वह मब मिलकर एक हो गया।। १०-११।। महान् तेजका वह पुञ्ज जाज्वल्यमान पवत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएँ मम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं।। १२।। सम्पूर्ण देवताओं के शरीरस प्रकट हुए उस तेजकी कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित हो नेपर वह एक नारी के रूपमें परिणत हो गया और अपने प्रकाशसे तोनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा।। १३।। भगवान् शंकरका जो तेज था, उससे उस देवीका मुख प्रकट हुआ। यमराजके तेजसे उसके सिरमें वाल निकल आये। श्रीविष्णुभगवान्के तेजसे उसकी मुजाएँ उत्पन्न हुई।। १४।। चन्द्रमाके तेजसे दोनों स्तनोंका और इन्द्रके तेजसे

मौम्येन मनयोर्धुरमं मध्यं चेन्द्रेण चाभवतः । वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः ॥ १५॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा । वस्तां च कराङ्गुल्यः कोवेरेण च नासिका ॥ १६॥ तस्यास्तु दन्ताः सम्भृताः प्राजापन्येन तेजसा । नयनित्रतयं जङ्गे तथा पावकतेजसा ॥ १७॥ भुवौ च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनित्रस्य च । अन्येपां चैंव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८॥ ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् । तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिपादिताः ॥ १९॥ शृहं श्रलादिनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकवृक् ।

मध्यभाग (कटिप्रदेश) का प्राहुर्भाव हुआ। वरुणके तेजने जङ्गा और विंडली तथा पृथ्वीके तेजसे नितम्यभाग प्रकट हुआ। १५ ॥ ब्रह्माके तेजसे होनों चरण और सूर्यके तेजसे उनकी अँगुलियाँ हुई। वसुओं के तेजसे हाथों के अँगुलियाँ और कुवेरके तेजसे नासिका प्रकट हुई।। १६ ॥ उस देवीके दांत प्रजापतिके तेजसे और नेज अग्निके तेजसे प्रकट हुए थे।। १७॥ उसकी भीई संख्याके और कान वासुके तेजसे उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेजसे भी उसक क्याणमयी देवीका आविभाव हुआ। १८॥

तदनन्तर समस्त देवताओंके तेजःपुक्षमे प्रकट हुई देवीको देनाका महिपामुरके मताये हुए देवता बहुत प्रसन्त हुए॥१९॥पिनाकवारी भगवान शक्करने अपने शुरुक्षे एक बूच निकालकर उन्हें दियाः फिर भगवान् विध्यान

कं प्रतियोमें इसके बाद (तते। देवा ददुन्तर्यः स्वाति स्वान्यायुक्ति स्व क्ष्युक्षयं प्रयक्ति स्वान्यायुक्ति । अञ्चलं प्रतियक्ति विकास । अञ्चलं प्रतियक्ति ।

चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पार्घं स्वचक्रतः ॥ २० ॥ शङ्घं च वरुणः शक्तं ददौ तस्य हुताश्चनः । मारुतो दत्तवांश्चापं वाणपूर्णे तथेपुधी ॥ २१ ॥ वज्रमिन्द्रः समुत्पार्घं कुलिशादमराधिपः । ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामेरावताद् गजात् ॥ २२ ॥ कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्वुपतिर्ददौ । प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ त्रह्मा कमण्डलुम् ॥ २३ ॥ समस्तरोमकूपेपु निजरभीन् दिवाकरः । कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याञ्चमं च निर्मलम् ॥ २४ ॥ श्वीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्वरे । चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥ २५ ॥ अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयुरान् सर्ववाहुपु ।

भी अपने चक्रसे चक्र उत्पन्न करके भगवतीको अर्पण किया ॥२०॥ वक्णने भी शक्क भेंट किया, अग्निने उन्हें शक्ति दी और वायुने धनुप तथा बाणसे भरे हुए दो तरकस प्रदान किये ॥ २१॥ सहस्र नेत्रोंवाले देवराज इन्द्रने अपने वज्रसे वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथीसे उतारकर एक घण्टा भी प्रदान किया ॥ २२॥ यमराजने कालदण्डसे दण्ड, वक्णने पाश, प्रजापतिने स्फिटिकाक्षकी माला तथा ब्रह्माजीने कमण्डल भेंट किया ॥२३॥ सूर्यने देवीके समस्त रोम-कूर्पोमें अपनी किरणोंका तेज भर दिया। कालने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी॥ २४॥ क्षीरसमुद्रने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्णन होनेवाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किये। साथ ही उन्होंने दिव्य चूडामणि, दो कुण्डल, कड़े, उज्व्वल अर्थचन्द्र, सव वाहुओंके लिये

१. पा•—व्य । २. पा०—व्य । ३. पा०—सस्य चर्म ।

न्पुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् ॥२६॥ अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताखङ्गुलीपु च । विश्वकर्मा ददौ तस्ये परशुं चातिनिर्मलम् ॥२७॥ अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्। अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् ॥२८॥ पङ्कजं चातिशोभनम्। अददज्जलधिस्तस्यै हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥२९॥ सुरया पानपात्रं धनाधिपः । ददावशुन्यं सर्वनागेशो महामणिविसृपितम् ॥३०॥ नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम्। सुरदेंवी भूपणैरायुधेस्तथा ॥३१॥ अन्यैरपि सम्मानिता ननादोच्चैः साद्वहासं मुहुर्मृहुः। नादेन घोरेण कृत्स्रमाप्रितं नभः ॥३२॥

केयूर, दोनों चरणोंके लिये निर्मल न्यूपर, गलेकी सुन्दर हँ सली और चक्ष केंगुलियोंमें पहननेके लिये रत्नोंकी बनी व्यंगृटियाँ भी दीं। विश्वकर्माने उन्हें व्यत्यन्त निर्मल परसा भेंट किया ॥ २५-२७॥ साथ ही अनेक प्रकारके अस्त्र और अभेद्य कवच दिये; इनके सिवा मक्तक और वक्षःस्वल्यर बारण करनेके लिये कभी न कुम्हलानेवाले कमलोंकी मालाएँ दीं ॥ २८॥ जलिके उन्हें सुन्दर कमलका फूल भेंट किया। हिमालयने सवारीके लिये खिह तथा भौति-भाँतिके रत्न समर्पित किये। ॥२९॥ वनाप्यक्ष कुयेरने मधुष्टे भरा पानपात्र दिया तथा सम्पूर्ण नागोंके राजा शेपने, जो इस पृथ्वीको घारण करते हैं, उन्हें वहुमूल्य मणियोंसे विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी आभूषण और अस्त्र-शल देकर देवीका सम्मान किया। तत्पक्षात् उन्होंने वारंवार अट्टासपूर्वक उच्चस्वरसे गर्जना ही। उनके भयंकर

अमायतातिमहता प्रतिश्रन्दो महानस्रृत् । चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥३३॥ चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः । जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् ॥३४॥ तुष्टुचुर्मुनयञ्चेनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः । दृष्ट्वा समस्तं संक्षुन्धं त्रैलोक्यममरास्यः ॥३५॥ संनद्धाखिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः । आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥३६॥ अभ्यधावत तं शब्दमशेषेरसुरैर्चृतः । स दद्शे ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा ॥३७॥

नादसे सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा ॥३०-३२॥ देवीका वह अत्यन्त उच्चस्वर-से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका, आकाश उस के सामने लघु प्रतीत होने लगा । उससे वड़े जोरकी प्रतिध्विन हुई, जिससे सम्पूर्ण विश्वम हलचल मच गयी और समुद्र काँप उठे ॥३३॥ पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे । उस समय देवताओंने अत्यन्त प्रसन्नताके साथ सिंहवाहिनी भवानीसे कहा—'देवि ! तुम्हारी जय हो' ॥३४॥ साथ ही महर्षियोंने भक्ति-भावसे विनम्र होकर उनका स्तवन किया ।

सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाको कवच आदिसे सुसज्जित कर, हाथोंमें हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गये। उस समय महिषासुरने बड़े कोधमें आकर कहा—'आः! यह क्या हो रहा है।' फिर वह सम्पूर्ण असुरोंसे घिरकर उस सिंहनादकी ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभासे तीनों

१. पाo — वाइनाम् ।

पादाक्रान्त्या नतस्रवं किरीटोहिस्तिताम्बराप्।
सोभिताशेपपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्।।३८॥
दिशो सजसहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थिताम्।
ततः प्रवृतते युद्धं तया देव्या सुरद्विपाप्।।३९॥
शक्तास्वैद्ध्या सुर्ह्तेपाप्।।३९॥
शक्तास्वैद्ध्या सुर्ह्तेपाप्।।३९॥
महिपासुरसेनानीश्विसुराख्यो महासुरः।।४०॥
प्रयुषे चामरश्चान्येश्वतुरङ्ग्वलान्वितः।
रथानामयुतेः पर्धासरुद्याख्यो महासुरः।।४१॥
अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः।
पश्चाश्वद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः।।४२॥
अयुतानां शतैः पर्धाभविष्कलो युप्धे रणे।

होकोंको प्रकाशित कर रही थाँ ॥ ३५-३७॥ उनके चरणोंके भारते पृथ्वी द्वी जा रही थी। माथेके मुकुटसे आकाशमें रेखा-सी खिन रही थी तथा वे अपने धनुपकी टङ्कारसे सातों पातालोंको सुन्ध किये देती थी ॥ ३८॥ देवी अपनी हजारों भुजाओंसे सम्पूर्ण दिशाओंको आन्छादित करके खड़ी थाँ। तदनन्तर उनके साथ देखोंका युद्ध छिड गया॥ ३९॥ नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारसे सम्पूर्ण दिशाएँ उद्धानित होने लगी। निसुर नामक महान् असुर महिपासुरका सेनानायक था॥४०॥ वह देवीके साथ युद्ध करने लगा। अन्य देखोंकी चतुरिहाणी सेना गाय लेकर चामर भी लड़ने लगा। साठ हजार रिथयोंके साथ आकर उद्ध नामक महादेखने लोहा लिया॥ ४१॥ एक करोड़ रिथयोंको नाथ लेकर महादतु नामक देख युद्ध करने लगा। जिसके रोएँ तलवारके समान तीखे थे, यह अधिनोमा नामक महादेख पाँच करोड़ रथी सेनिकोंकहित गुद्धमें आ उटा॥ ४२॥ साठ लाख रिथयोंसे विरा हुआ वाष्कर नामक हैला भी उस युद्धभूमिमें

गजवाजिसहस्रोधैरनेकैः' परिवारितः ॥४३॥ वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तिसन्धुध्यत । विडालाख्योऽयुतानां च पश्चाशद्भिरथायुतैः ॥४४॥ युप्धे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्धृताः ॥४५॥ युप्धुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥४६॥ हयानां च वृतो युद्धे तत्राभुन्मिहपासुरः । तोमरैभिन्दिपालैश्च शक्तिभिष्धसलैस्तथा ॥४७॥ युप्धुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपिद्धशैः । वेचिच चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥४८॥ देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः । सापि देवी ततस्तानि शस्ताण्यस्ताणि चण्डिका ॥४९॥

लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथीसवार और घुड़सवारोंके अनेक दलों तथा एक करोड़ रिथयोंकी सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य पाँच अरव रिथयोंसे घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेना साथ लेकर वहीं देवीके साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमिमें कोटि-कोटि सहस्व रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनासे घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवीके साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मूसल, खड़ा, परशु और पष्टिश आदि अखश्मित प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्योंने उनपर शक्तिका प्रहार किया, कुछ लोगोंने पाश फेंके ॥४३—४८॥ तथा कुछ दूसरे दैत्योंन खड़ा प्रहार करके देवोंको मार डालनेका उद्योग किया। देवीने भी कोधमें

१. पा० — केंच्यदर्शनः । २. किसी-किसी प्रतिमें इसके वाद 'वृतः कालो त्थानां च रणे पञ्चाशतायुतैः। युयुवे संयुगे तत्र ताविद्धः परिवारितः ॥' इतना अधिक पाठ है। ३. परितो वारयित शत्रूनिति व्युत्पत्तिः ।

लीलयेव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रविष्णी।
अनायस्तानना देवी स्त्र्यमाना सुर्रापिभिः॥५०॥
स्रमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्ताणि चेश्वरी।
सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देच्या वाहनकेशरी।।५१॥
चचारासुरसेन्येषु वनेष्विव हुताशनः।
निःश्वासान् सुसुचे यांत्र्य युध्यमाना रणेऽम्बिका।।५२॥
त एव सद्यः सम्भृता गणाः शतसहस्रशः।
सुयुधुस्ते परश्चिभिभिन्दिपालासिपट्टिशेः॥५३॥
नाशयन्तोऽसुरगणान् देवीशक्त्युपद्यहिताः।
अवादयन्त्र पटहान् गणाः शङ्कांस्तथापरे॥५४॥
मृदङ्गांत्र्य तथेवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे।
ततो देवी त्रिश्लेन गदया शक्तिंदृष्टिभिः॥५५॥

भरकर खेल-खेलमें ही अपने अख्न-शल्लोंकी वर्षा करके दैत्योंके वे समल अख्न-शस्त्र काट डाले। उनके मुखपर परिश्रम या थकावटका रंचमात्र भी चिह्न नहीं था, देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते ये और वे भगवती परमेश्वरी दैत्योंके शरीरोंपर अस्त्र-शल्लोंकी वर्षा करती रहीं।

देवीका वाहन सिंह भी क्षोधित भरकर गर्दनके वालोंको हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामें इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनोंमें दावानल फैल रहा हो। रणभूमिमें दैल्योंके साथ युद्ध करती हुई अम्त्रिका देवीने जितने निःश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों-हजारों गणोंके रूपमें प्रकट हो गये और परद्य, भिन्दिपाल, खङ्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रोंद्वारा अनुरोंका सामना करने लगे।। ४९-५३॥ देवीकी शक्तिसे बढ़े हुए वे गण अनुरोंका नाश करते हुए नगाड़ा और शक्तु आदि बाजे बजाने लगे।।५४॥ उस संप्राममहोत्त्वपर्ने कितने ही गण मृदङ्ग बजा रहे थे। तदनन्तर देवीने विद्युलसे, गदासे

१. पा०--शरवृष्टिभिः ।

खड्गादिभिश्च शतशो निजधान महासुरान् ।
पातयामास चैवान्यान् धण्टास्वनिवसोहितान् ॥५६॥
असुरान् श्विव पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्पयत् ।
केचिद् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथापरे ॥५७॥
विपोधिता निपातेन गद्या श्विव शेरते ।
वेसुश्च केचिद्वधिरं सुसलेन भृशं हताः ॥५८॥
केचिन्निपतिता भूमो भिन्नाः श्लेन वक्षसि ।
निरन्तराः शरौषेण कृताः केचिद्रणाजिरे ॥५९॥
श्येनां कुतारिणः प्राणान् सुसुचुिसद्शार्दनाः ।
केपांचिद् वाह्विश्वन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथापरे ॥६०॥
हिरसंदि पेत्र-पेपामन्ये मध्ये विदारिताः ।
हिरसंदि पेत्र-पेपामन्ये मध्ये विदारिताः ।

शक्तिकी वर्षां और खड़ आदिसे सेकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घण्टे के भयद्वर शदसे मूर्चिंछत करके मार गिराया॥ ५५-५६॥ बहुतेरे दैत्यों को पाशसे गाँधकर धरतीपर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवारकी मारसे ने दो टुकड़े हो गये॥५०॥ कितने ही दैत्य गदाकी चोटसे घायल हो श्रावीपर सो गये। कितने ही मूसलकी मारसे अत्यन्त आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य श्र्लसे छाती फट जाने के कारण पृथ्वीपर ढरे हो गये। उस रणाङ्गणमें वाणसमूहों की बृष्टिसे कितने ही असुरों को कमर दूट गयी॥ ५८-५९॥ वाजकी तरह झपटनेवाले देवपीड़क दैत्यगण अपने प्राणींसे अध्य धोने लगे। किन्हीं की वाहें छिन्न-भिन्न हो गयी। कितनों की गर्देनें कट गर्या। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट-कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर श्राथभागमें ही विदीर्ण हो गये। कितने ही महादैत्य

१. पा०-सेनानु० । शस्यानु० । शैलानु० ।

एकबाह्विस्वरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरिस पतिताः पुनरुत्थिताः॥ ६२॥ कवन्धा युयुर्वेव्या गृहीतप्रमायुधाः। ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः॥ ६३॥ कवन्धाव्छिन्नशिरसः खड्गज्ञक्त्यृष्टिपाणयः। तिष्ट तिष्ठेति भापन्तो देवीमन्ये महासुराः॥ ६४॥ पातितं रथनागाद्येरसुर्थ वसुन्धरा। अगम्या साभवत्तत्र यत्राभृत्स महारणः॥ ६५॥ गोणितांधा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्नुदः। मध्ये चासुरसन्यस्य वारणासुर्ग्नाजनाम्॥ ६६॥

जाँचें कट जानेसे पृथ्वीपर गिर पड़े। कितनोंको ही देवीने एक वाँह, एक पैर और एक नेत्रवाले करके दो टुकड़ोंमें चीर डाला। कितने ही देख मत्ताक कट जानेपर भी गिरकर फिर उट जाते और नेतल धड़के ही रूपमें अच्छे अच्छे हथियार हाथमें ले देवीके साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कपन्य युद्ध के बाजोंकी लयपर नाचते थे। ६०—६३॥ कितने ही दिना किरके धड़ हायों में नद्ध शिक्त और ऋषि लिये दोड़ते थे तथा दूसरे-दूसरे महादेख उहरों। टहरों। थे यह फहते हुए देवीको युद्धके लिये ललकारते थे। जहाँ घह घोर संप्राम हुआ था, वहाँकी धरती देवीके गिराये हुए रथ, हाथी, मोड़े और असुराँकी लागों। ऐसी पट गयी थी कि वहाँ चल्ना-फिरना असम्भव हो गया था। १६४-६५॥ देलोंकी सेनामें हाथी, घोड़े और अनुराँके दारीरेंसे इतनी अभिक मानामें रक्तपात हुआ था कि योड़ी ही देरमें वहाँ खूनकी यही-यही नदियों सहने

१. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद किथिरीथविद्यप्ताकाः संद्रामे सीमहर्पने । इतना पाठ अधिक है ।

क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका।
निन्ये क्षयं यथा बह्विस्तृणदारुमहाचयम्।। ६७॥
स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेशरः।
शरीरेभ्योऽमरारीणामसनिव विचिन्वति।। ६८॥
देव्या गणेश्च तस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः।
यथैषां तुतुपुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि॥ ॐ॥ ६९॥
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये
मिहषासुरसैन्यवघो नाम द्वितीयोऽघ्यायः॥ २॥
जवाच १, रलोकाः ६८, एवम् ६९,
एवमादितः॥ १७३॥

लगीं ॥ ६६ ॥ जगदम्बाने असुरोंकी विशाल सेनाको क्षणभरमें नष्ट कर दिया—ठीक उसी तरह, जैसे तृण और काठके भारी ढेरको आग कुछ ही क्षणोंमें भस्स कर देती है ॥ ६७ ॥ और वह सिंह भी गर्दनके बालोंको हिलाहिलाकर जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ दैत्योंके शरीरोंसे मानो उनके प्राण चुने लेता था ॥ ६८ ॥ वहाँ देवीके गणोंने भी उन महादैत्योंके साथ ऐसा युद्ध किया, जिससे आकाशमें खड़े हुए देवतागण उनपर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे ॥ ६९ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवी-माहा-तम्यमें भिहिषासुरकी सेनाका वध' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

१. पा०--यथैनां । २. पा०---तुष्टुनुदेवाः ।

## वृतीयोऽध्यायः

### सेनापतियोंसहित महिषासुरका वध

#### **च्यानम्**

ॐउद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षीमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यासभीति हस्ताव्जेर्द्धतीं त्रिनेत्रविलसद्दक्तारविन्द्श्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देऽरविन्द्स्थिताम् ॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥

> तत्सेन्यमवलोक्य निहन्यमानं महासुर: । सेनानीक्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् ॥ २ ॥

जगदम्बाके श्रीअङ्गीकी कान्ति उदयकालके सहस्री सूर्योके समान है। वे लाल रंगकी रेशमी माड़ी पहने हुए हैं। उनके गलेमें मुण्डमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनोंपर रक्तचन्दनका लेप लगा है। वे अपने फर-कमला-में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएँ घारण किये हुए हैं। तीन नेत्रोंसे सुद्योभित मुखारविन्दकी वड़ी शोभा हो रही है । उनके मलकपर चन्द्रमाके साथ ही रत्नमय मुकुट वेंबा है तथा वे कमलके आसनपर विराजमान हैं। ऐसी देवीको मैं भक्तिपूर्वक प्रगाम करता हूँ।

मृपि कहते हैं-॥ १ ॥ दैल्पॉकी सेनाको इस प्रकार तहत-नहस होते देख महादेत्य सेनापति चिसुर कोघर्मे भरकर अन्दिका देवीने

ववर्ष समरेऽसुरः । देवीं श्रावपेण स शृङ्गं यथा शेरुगिरेः तोयवर्षेण तोयदः ॥ ३॥ लीलयेव शरोत्करान्। तस्यच्छिन्या ततो देवी जवान तुरगान् वाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् ॥ ४ ॥ चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुन्छितम् । चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाञ्जुगैः ॥ ५ ॥ हताक्वो हतसारथिः। विरथो सच्छिन्नधन्वा तां देवीं खङ्गचर्मधरोऽसुरः ॥ ६॥ अभ्यधावत मूर्घनि । खड्येन तीक्ष्णधारेण सिंहमाहत्य भुजे सच्ये देवीमप्यतिवेधवान् ॥ ७॥ तखाः खङ्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन। स कोपादरुणलोचनः ॥ ८॥ जग्राह शूलं भद्रकाल्यां महाक्षरः। ततस्तन्त रविविम्बमिवाम्बरात् ॥ ९ ॥ तेजोभी जाज्ञ्चयमानं

युद्ध करनेको आगे वदा ॥ २॥ वह असुर रणभूमिमें देवीके ऊपर इस प्रकार वाणोंकी वर्षा करने लगा, जैसे वादल मेरिगिरिके शिखरपर पानीकी धारा वरसा रहा हो ॥ ३॥ तव देवीने अपने वाणोंसे उसके वाण-समृहको अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारिथको भी मार डाला ॥ ४॥ साथ ही उसके धनुष तथा अत्यन्त ऊँची ध्वजाको भी तत्कालकाट गिराया। धनुष कट जानेपर उसके अङ्गोंको अपने वाणोंसे बींध डाला ॥५॥ धनुष, रथ, वोड़े और सारिथके नष्ट हो जानेपर वह असुरढाल और तल्वार लेकर देवीकी ओर दौड़ा ॥ ६॥ उसने तीली धारवाली तल्वारसे सिंहके मस्तकपर चोट करके देवीकी भी बार्यी भुजामें वड़े वेगसे प्रहार किया॥ ७॥ राजन्! देवीकी वाँहपर पहुँचते ही वह तल्वार टूट गयी, फिर तो कोधसे लाल आँखें करके उस राक्षसने श्र्ल हाथमें लिया॥ ८॥ और उसे उस महा-दैत्यने भगवती भद्रकालीके ऊपर चलाया। वह श्र्ल आकाशसे गिरते हुए

तदापतच्छलं देवी जूलममुञ्जत । ह्य तर्च्छलं शतथा तेन नीतं स च महासुरः ॥१०॥ महिपस्य तिसान्महावीर्चे पजारूढञ्चामरिल्लदशार्द्नः ॥११॥ सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका हुतम् । हुंकाराभिहतां भृमौ पातयामान निष्प्रभाम्।।१२।। भग्नां शक्ति निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः। चिश्रेष चामरः ग्रूलं वाणस्तद्षि साच्छिनन ।१३॥ ततः सिंहः समुत्पत्व गजकुम्भान्तरे स्थितः। युपुषे तेनोञ्चेस्त्रिद्शारिका ॥१४॥ वाह्युद्धेन युद्धचमानौ ततस्तौ तु तसान्नागान्महीं गती। प्रहारेरतिदारुणेः । १५॥ <u>युधातेऽतिसंख्यो</u>

सूर्यमण्डलकी भाँति अपने तेजसे प्रस्वलित हो उठा॥ ९॥ उन मूलका अपनी ओर आते देख देवीने भी सूलका प्रहार किया। उससे राइनके मूलके सैकड़ों उकड़े हो गये, साथ ही महादेख चिश्वरकी भी धिक्यों उड़ गर्यों। वह प्राणींसे हाथ घो वेठा ॥ १०॥

महिपासुरके सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुरके मारे जानेपर देवताश्री को पीड़ा देनेवाला चामर हाथीपर चढ़कर आया। उसने भी देनीके उत्तर शक्तिका प्रहार किया, किंतु जगदम्याने उसे अपने हुंकाएने हो आहत एक निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वीपरिगरा दिया॥ ११-१२॥ शक्ति ह्रवक्तिभी हुई देख चामरको बड़ा क्षोध हुआ। अब उसने छुल चलाया। किंतु देवीने उसे भी अपने बाणोंदारा काट डाला ॥ १३॥ इतनेमें हो देवीका निर उछलकर हाथीके मस्तकपर चढ़ बैठा और देखके साथ खूब जेत्नतालक बाहुयुद्ध करने लगा ॥ १४॥ वे दोनों लड़ते-लड़ते हाथीन एक्शियर आ गये और अखनत कोषमें भरकर एक दूसतेपर यहे भवंकर प्रहार वनते हुए

१. पा०--तेन सन्छत्रधा नीतं।

ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा ।
करप्रहारेण शिरञ्चामरस्य पृथककृतम् ॥१६॥
उदग्रञ्च रणे देव्या शिलाञ्चक्षादिभिर्हतः ।
दन्तमृष्टितलैञ्चैव करालञ्च निपातितः ॥१७॥
देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् ।
वाष्कलं भिन्दिपालेन वाणस्ताम्रं तथान्धकम् ॥१८॥
उग्रास्यम्रग्रवीयं च तथैव च महाहनुम् ।
त्रिनेत्रा च त्रिशलेन जघान प्रमेश्चरी ॥१९॥
विडालस्यासिना कायात्पात्यामास वै शिरः ।
दुर्धरं दुर्भुखं चोभौ श्रीनिन्ये यमक्षयंम् ॥२०॥

लड़ने लगे ॥ १५ ॥ तदनन्तर सिंह वड़े वेगसे आकाशकी ओर उछला और उधरसे गिरते समय उसने पंजोंकी मारसे चामरका सिर धड़से अलग कर दिया ॥ १६ ॥ इसी प्रकार उदम भी शिला और वृक्ष आदिकी मार खाकर रणभूमिमें देवीके हाथसे मारा गया तथा कराल भी दाँतों, मुक्कों और थप्पड़ोंकी चोटसे धराशायी हो गया ॥ १७ ॥ क्रोधमें भरी हुई देवीने गदाकी चोटसे उद्धतका कचूमर निकाल डाला । भिन्दिपालसे वाष्करलकोतथा वाणों-से ताम और अन्धकको मौतके घाट उतार दिया ॥ १८ ॥ तीन नेत्रोंवाली परमेश्वरीने त्रिशूलसे उम्रास्य, उम्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यको मार हाला ॥ १९ ॥ तलवारकी चोटसे विडालके मस्तकको धड़से काट गिराया। दुर्घर और दुर्मुख—हन दोनोंको भी अपने वाणोंसे यमलोक भेज दिया ॥ २० ॥

१. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें---

कालं च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत् ।
 उग्रदर्शनमत्युग्नैः खह्गपातैरताडयत् ॥
 असिनैवासिलोमानमिन्छदत्सा रणोत्सवे ।
 गणैः सिंहेन देन्य। च जयक्ष्वेडाकृतोत्सवैः ॥

—ये दो इलोक णधिक 🕏 ।

एवं संक्षीयमाणे तु स्वसंन्ये महिपासुरः।
माहिपेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्।।२१।।
कांश्रिनुण्डप्रहारेण खुरक्षेपस्तथापरान्।
लाङ्गूलताडितांश्रान्याञ्छङ्काभ्यां च विदारितान्।।२२।।
वेगेन कांश्रिदपरान्नादेन अमणेन च।
निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भृतले।।२३।।
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः।
सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका।।२४।।
सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षण्णमहीतलः।
श्रङ्काभ्यां पर्वतानुचांश्रिक्षेप च ननाद् च।।२५।।
वेगअमणविद्युण्णा मही तस्य व्यज्ञीर्यत।
लाङ्गूलेनाहतश्राव्यः प्रावयामास सर्वतः।।२६।।
धुतश्रङ्काविभिन्नाश्र खण्डं खण्डं ययुर्वनाः।

इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होता देख मिट्पायुरने भैंधेका रूप धारण करके देवीके गणोंको त्रास देना आरम्भ किया॥२१॥ किन्होंको पृथुनने मारकर, किन्होंके अपर खुरोंका प्रहार करके, किन्हों-किन्होंको पूँछने नोट पहुँचाकर, कुछ को सींगोंसे विदीर्ण करके, कुछ गणोंको बेगके, किन्होंको सिंहनादसे, कुछको चक्कर देकर और कितनोंको निःश्वास वायुके झोंकेने धराशायी कर दिया॥ २२-२३॥ इस प्रकार गणोंकी नेनाको गिराकर वह असुर महादेवीके सिंहको मारनेके लिवेसपटा। इसने जगदम्याको बड़ा कोध हुआ ॥२४॥ उधर महापराक्रमी महिपासुर भी कोधमें भरकर घरतीको छुरोंने खोदने लगा तथा अपने सींगोंसे ऊँचे-ऊँचे पर्वतींको उठाकर फेंकने और गर्जने लगा॥ २५॥ उसके बेगसे चक्कर देनेक कारण पृथ्वी द्भुन्थ होकर पटने लगी। उसकी पूँकसे टकराकर समुद्र सब ओरने धरतीको छुरोने लगा॥२६॥ हिलते हुए सींगोंके आधातते विदीर्ण होफर बादलेंके डकड़े इकड़े

१. पा - — खण्डसण्टं ।

क्वासानिलास्ताः **शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः ॥२७॥** क्रोधसमाध्मातमापतन्तं **।** महास्रम् । दृष्ट्रा सा चिन्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्।।२८॥ सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं ववन्ध महासुरम् । तत्याज माहिपं रूपं सोऽपि बद्धो महामुघे ॥२९॥ ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः। खङ्गपाणिरदृश्यत ॥३०॥ छिनत्ति तावत्प्ररूपः एवा्शु युरुपं देवी चिच्छेद सायकैः। तं खङ्गचर्मणा सार्थं ततः सोऽभृनमहागुजः ॥३१॥ च महासिंहं तं चक्तर्प जगर्ज च। कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥३२॥ महासुरो भूयो माहिपं वपुरास्थितः। तथैव त्रैलोक्यं क्षोभयामास सचराचरम् ॥३३॥

हो गये। उसके स्वासकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाशसे गिरने लगे।। २०॥ इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए उस महाद्त्यको अपनी ओर आते देख चण्डिकाने उसका वध करनेके लिये महान् क्रोध किया।। २८॥ उन्होंने पाश फेंककर उस महान् असुरको वाँध लिया। उस महासंप्राममें वैंध जानेपर उसने भेंसेका रूप त्याग दिया॥ २९॥ और तत्काल सिंहके रूपमें वह प्रकट हो गया। उस अवस्थामें जगदम्वा ज्यों ही उसका मस्तक काटनेको उद्यत हुई त्यों ही वह खड़्नधारी पुरुषके रूपमें दिखायों देने लगा॥ ३०॥ तब देवीने तुरंत ही वाणोंकी वर्षा करके ढाल और तलवारके साथ उस पुरुषको भी वींध डाला। इतनेमें ही वह महान् गजराजके रूपमें परिणत हो गया॥ ३१॥ तथा अपनी स्इसे देवीके विशाल सिंहको खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवीने तलवारसे उसकी स्इंक काट डाली॥ ३२॥ तब उस महादेत्यने पुनः भैंसेका शरीर धारण कर लिया और पहलेकी ही भाँति चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंको व्याकुल करने लगा॥ ३३॥

ततः कुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् ।
पपौ पुनः पुनञ्चेय जहासारुणलाचना ॥३४॥
ननदं चासुरः सोऽपि वलवीर्यमदोद्धतः ।
विपाणाभ्यां च चिश्लेष चण्डिकां प्रति भृथरान ॥३५॥
सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरात्करः ।
उवाच तं मदोद्धृतमुखरागाकुलाक्षरम् ॥३६॥
देव्युवाच ॥ ३७ ॥

गर्ज गर्ज क्ष्णं सृद्ध मधु यावत्पिवास्यहम्। मया त्विय हतेऽत्रेव गर्जिप्यस्त्यागु देवताः॥३८॥ ऋषिरुवाच ॥ ३९॥

एवमुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽरुहा तं महासुरम्। पादेनाक्रम्य कण्ठे च ग्रूलेनेनमताडयत्। ४०॥ ततः सोऽपि पदाऽऽक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः। अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः। ४१॥

तब क्रोधमें भरी हुई जगन्माता चण्डिका वारं बार उत्तम मधुकापान करने और लाल ऑलें करके हँसने लगीं ॥ ३४ ॥ उधर वह वल और पनाक मंद्रे महने उन्मत्त हुआ राक्षत गर्जने लगा और अपने सींगोंने चण्डीके जरर पर्वतीकों केंकने लगा ॥ ३५ ॥ उस समय देवी अपने दाणोंके समूहोंने उसके देवे हुए पर्वतीको चूर्ण करती हुई वोलों। बोल्को समय उनका मुख्य मधुके मदने लाल हो रहा या और वाणी लड़कहा रही थी॥ ३६ ॥

देवीने कहा—॥ २०॥ ओ मृतु ! में जबतक मधु पीती हूं, सबतक त् क्षणभरके लिये खूब गर्ज के । मेरे हाथसे यहीं तेरी मृत्यु हो जानेक अव शीम ही देवता भी गर्जना करेंगे ॥ ३८॥

मृष्यि कहते हैं—॥३९॥यों कहकर देवी उन्नहीं और उस महाईस्त्ये कपर चढ़ गर्यो । फिर अपने पैर्से उसे द्याक्षर उन्होंने हाल्से उन्होंकाटमें आधात किया ॥ ४० ॥ उनके पैरसे द्या होनेपर भी महिपानुर अपने मुख्ये [दूसरे रूपमें बाहर होने लगा]अभी आधे हारीरोरे ही <u>यह बहु</u>प निकासे

१. पा०--- प्वाति हेल्याः

अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः।
तया महासिना देव्या शिरिश्छच्चा निपातितैः ॥४२॥
ततो हाहाकृतं सर्व दैत्यसैन्यं ननाश तत्।
प्रहर्षे च परं जग्मः सकला देवतागणाः॥४२॥
तुष्दुबुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यमहर्षिभिः।
जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्राप्सरोगणाः॥४४॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवषी

नाम तृयीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

उवाच ३, श्लोकाः ४१, एत्रम् ४४, एवमादितः २१७ ॥

पाया था कि देवीने अपने प्रमावसे उसे रोक दिया ॥ ४१ ॥ आधा निकला होनेपर भी महादेख देवीसे युद्ध करने लगा । तय देवीने बहुत बढ़ी तलवारसे उसका मस्तक काट गिराया ॥ ४२ ॥ फिर तो हाहाकार करती हुई देखोंकी सारी सेना भाग गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥४३॥ देवताओंने दिच्य महर्षियोंके साथ दुर्गादेवीका स्तवन किया। गन्धवराज गान तथा अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ॥ ४४ ॥ इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहारममें

महिषासुर-वच' नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

+--

१. किसी-किसी प्रतिमें इसके वाद-प्यवं स मिह्यो नाम ससैन्यः ससुद्धरणः। त्रैकोक्यं मोह्यित्वा तु तथा देव्या विनाशितः ॥ त्रैकोक्यस्थैस्तदा भूतैर्मिह्ये वि निपातिते । जथेत्युक्तं ततः सर्वेः सदेवासुरमानवैः ॥ शतना अधिक पाठ है ।

## चतुथोंऽध्यायः

## इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति

ध्यानम्

ॐकालाम्राभां कटाक्षेरिकुलभयदां मीलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि कर्ररुद्धहर्न्तीं त्रिनेत्राम् । सिंहस्कन्थाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा प्रयन्तीं ध्यायेद् दुर्गा जयाख्यां त्रिद्शपरिष्टतां सेवितां सिद्धिकामैं: ॥

'ॐ' ऋषिरुवीच ॥ १ ॥

शकादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिवले च देव्या ।

सिदिकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओरसे वेरे रहते हैं, उन 'जवा' नामवाली दुर्गादेवीका ध्यान करें। उनके श्रीअङ्गोंकी आभा काले मेचके समान स्थाम है। वे अपने कटाजोंसे शत्रुसमूहको भय प्रदान करती हैं। उनके महाकार आवह चन्द्रमाकी रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथमें शह्य, चक्र, छवाण और त्रिश्ल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिहके कंधेपर चढ़ी हुई हैं और अपने तेजते तीनों लोकोंको परिवृणं कर रही हैं।

प्रमृषि कहते हैं —॥ १॥ अत्यन्त पराक्रमी दुरात्मा मिएपासुर तया उसकी दैत्य-तेनाके देवीके हाथने नारे जानेपर इन्द्र आदि ऐयता प्रणानके

१. विसी-किसी प्रतिमें 'पापिरुवान्व' के बाद 'ततः सुरगणाः सर्वे देन्या स्न्यूपुरो-गमाः । रतृतिमारिभिरे कर्तुं निहते महियासुरे ॥' स्तना पाठ अधिक है ।

या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता त्वं
मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतन्वसारः।

मोक्षार्थिभिम्नीनिभिरस्तसमस्तदोपैविद्यासि सा भगवती परमा हि देवि॥९॥
शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुपां निधान
मुद्रीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्।
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय

वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री॥१०॥

मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा

दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा।

दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा । श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥११॥

आपको स्वधा भी कहते हैं ॥ ८ ॥ देवि ! जो मोक्षकी प्राप्तिका साधन है, अचिन्त्य महाव्रतस्वरूपा है, समस्त दोषांसे रहित, जितेन्द्रिय, तत्त्वको ही सार वस्तु माननेवाले तथा मोक्षकी अभिलाधा रखनेवाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं ॥ ९ ॥ आप शब्द-स्वरूपा हैं, अत्यन्त निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीथके मनोहर पदोंके पाठसे यक्त सामवेदका भी आधार आप ही हैं । आप देवी, ऋयी (तीनों वेद ) और भगवती (छहां ऐश्वयोंसे युक्त ) हैं । इस विश्वकी उत्पत्ति एवं पालनके लिये आप ही वार्ता (खेती एवं आजीविका ) के रूपमें प्रकट हुई हैं । आप सम्पूर्ण जगत्की घोर पीड़ाका नाश करनेवाली हैं ॥ १० ॥ देवि ! जिससे समस्त शास्त्रोंके सारका ज्ञान होता है, वह मेधाशक्ति आप ही हैं । दुर्गम भवसागरसे पार उतारनेवाली नौकारूप दुर्गादेवी भी आप ही हैं । आपकी कहीं भी आपक्ति नहीं है । कैटभके शत्रु भगवान विष्णुके वक्षःस्थलमें एकमात्र निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चन्द्रशेखरद्वारा

१.पा०-च अभ्य० ।

परिपूर्णचन्द्र-ईपत्सहासममलं विम्वानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्। अत्यद्भतं प्रहतमात्तरपा वक्त्रं विलोक्य सहसा महिपासुरेण ॥१२॥ तु देवि इपितं भ्रुक्तरीकराल-मुद्यच्छशाङ्कसदशच्छिव यन सद्यः। महिपस्तद्तीव प्राणान्म्रमोच कुपितान्तकदर्शनेन ॥१३॥ केजींव्यते हि देवि प्रसीद परमा भवती सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। विज्ञातमेतद्युनेव यदस्तमेत-

न्नीतं वलं सुविपुलं महिपासुरस्य ॥१४॥

सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं ॥ ११ ॥ आपका मुल मन्द मुसकानं शोभित, निर्मल, पूर्ण चन्द्रमाके विम्यका अनुकरण करनेवाला और उत्तम सुवर्णकी मनोहर कान्तिसे कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिपासुरको क्रोध हुआ और सहमा उसने उसपर प्रहार कर दिया, यह यहे आक्षरंकी वात है ॥१२॥ देवि ! वही मुख जब कोधसे युक्त होनेपर उदयकालके चन्द्रमाकी माँति लाल और तनी हुई भौंहोंके कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिपासुरके प्राण तुरंत नहीं निकल गये, यह उससे भी बदकर आक्षरंकी वात है; क्योंकि कोधमें भरे हुए यमराजको देखकर भला कीन जीवित रह सकता है ॥ १३ ॥ देवि ! आप प्रसन्न हों। परमात्मस्वरूपा आपके प्रसन्न होनेपर जगत्का अभ्युदय होता है और कोधमें भर जानेपर आप तत्काल ही कितने कुलोंका सर्वनाद्य कर हालती हैं, यह बात अभी अनुभवमें आयी है; क्योंकि महिपासुरकी यह विशाल हेना धणभरमें आपके कोपसे नह हो

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदित धर्मवर्गः। थन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाम्युदयदा भवती प्रसन्ता ॥१५॥ धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मी-ण्यत्याद्दतः प्रतिदिनं सुकृती करोति। प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा-स्वर्ग छोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥१६॥ स्मृता हरसि भीतिमशेपजन्तोः स्त्रस्थैः स्मृता मतिमतीव ग्रुभां ददासि । दारिद्रचदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्रीचित्ता ॥१७॥ एभिईतेर्जगद्रपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्।

गयी है ॥ १४ ॥ सदा अम्युदय प्रदान करनेवाली आप जिनपर प्रसन्त रहती हैं, वे ही देशमें सम्मानित हैं, उन्हीं को घन और यशकी प्राप्ति होती है, उन्हीं का घम कमी शिथल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट-पुष्ट क्ली, पुत्र और मृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं ॥१५॥ देवि ! आपकी ही कृपासे पुण्यातमा पुरुष प्रतिदिन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सदा सत्र प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभावसे स्वर्गलोकमें जाता है, इसल्ये आप तीनों लोकोंमें निश्चय ही मनोवाञ्चित फल देनेवाली हैं ॥ १६ ॥ मा दुर्गे ! आप स्मरण करनेपर सत्र प्राणियोंका भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों हारा चिन्तन करनेपर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दु:ख, दरिद्रता और भय हरनेवाली देवि ! आपके सिवा दूमरी कौन है, जिसका चित्त सवका उपकार करनेके लिये सदा ही दयाई रहता हो ॥१७॥ देवि ! इन राक्षसोंके मारनेसे संसारको सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकालतक नरकों

संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयानतु
मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि ॥१८॥
दृष्ट्रैव किं न भवती प्रकराति भस्म
सर्वासुरानरिष्ठ यत्प्रहिणोपि शस्त्रम् ।
लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता
इत्थं मतिभवित् तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥१९॥
खङ्गप्रभानिकरविस्फुरणस्तथोप्रः

श्लाग्रकान्तिनिवहेन दशोऽसुराणाम् । यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड-योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् ॥२०॥ दुईत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्येः । वीर्यं च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां

रहनेकेलिये भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संप्राममें मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गलोकमें जायँ—निश्चय ही यही सोचकर आप राष्ट्रुओंका वध करती हैं ॥ १८ ॥ आप राष्ट्रुओंपर राष्ट्रोंका प्रहार क्यों करती हैं ? समल अमुरॉको हिष्टिपातमात्रसे ही भस्स क्यों नहीं कर देतीं ! इसमें एक रहस्य है। ये राष्ट्रुओं प्रवित्र होंकर उत्तम लोकोंमें लायँ—इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यन्त उत्तम रहता है ॥ १९ ॥ खड्गके तेज:पुजकी भयंकर दीष्तिसे तथा आपके तिरालके अग्रभागकी धनीभृत प्रभामे चौंधियाकर जो असुरोंकी आँखें फूट नहीं गर्यी, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रिक्सियोंसे युक्त चन्द्रमाके समान आनन्द प्रदान करनेवाले आपके इस मुन्दर मुखका दर्शन करते थे ॥ २०॥ देवि ! आपका शील दुराचारियोंक दुर यर्तावको दूर करनेवाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है, जो कभी चिन्तनमें भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूनरोंसे तुल्ला भी नहीं हो सकती; तथा आपका यल और पराक्रम तो उन देखोंका भी नाश करनेवाला है; जो कभी देवताओं के पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने

वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् ॥२१॥ केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि क्रत्र। चित्ते कृपा समरनिष्टुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भ्रुवनत्रयेऽपि ॥२२॥ त्रैलोक्यमेतद्खिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा। नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त-मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥२३॥ ग्रूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चास्विके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥२४॥ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । भ्रामणेनात्मश्रूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥२५॥

शत्रुऑपर मी अपनी दया ही प्रकट की है ॥ २१ ॥ वरदायिनी देवि ! आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है । हृदयमें कृपा और युद्धमें निष्ठुरता—ये दोनों वातें तीनों लोकों के भीतर केवल आपमें ही देखी गयी हैं ॥ २२ ॥ मातः ! आपने शत्रुऑका नाश करके इस समस्त त्रिलोकीकी रक्षा की है । उन शत्रुऑको भी युद्धभूमिमें मारकर स्वर्गलोकमें पहुँचाया है तथा उन्मत्त दैलों से प्राप्त होनेवाले हमलोगों के भयको भी दूर कर दिया है, आपको हमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥ देवि ! आप श्लसे हमारी रक्षा करें तथा घण्टाकी ध्वनि और धनुषकी टंकारसे भी आप हमलोगों की रक्षा करें तथा घण्टाकी ध्वनि और धनुषकी टंकारसे भी आप हमलोगों की रक्षा करें तथा ईश्वरि ! अपने त्रिशुलको धुमाकर आप उत्तर दिशामें भी हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरि ! अपने त्रिशुलको धुमाकर आप उत्तर दिशामें भी हमारी रक्षा

सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षासांस्तथा भुवम् ॥२६॥ खड्गग्रूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । करपल्लवसङ्गीनि तैरसान् रक्ष सर्वतः ॥२७॥ ऋषिरुवाच ॥ २८ ॥

एवं स्तुता सुरैदिंच्यैः कुसुमेर्नन्द्नोद्ध्यैः। अचिता जगतां धात्री तथा गन्धाउत्हेपनेः॥२९॥ भक्त्या समस्तैस्त्रिदशेदिंच्येधूपेस्तुं धूपिता। प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्॥३०॥ देव्युवाच ॥ ३१॥

व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदसात्तोऽभिवाञ्छितेम् ॥३२॥

करें ॥ २५ ॥ तीनों लोकोंमें आपके जो परम सुन्दर एवं अत्यन्त भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भृलोककी रक्षा करें ॥ २६ ॥ अम्बिके ! आपके करपछवोंमें शोभा पानेवाले खट्ग, शूल और गदा आदि जो-जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप सब ओरसे हमलोगोंकी रक्षा करें ॥ २७ ॥

ऋषि कहते हैं—॥ २८॥ इस प्रकार जय देवताओं ने जगन्माता दुर्गाकी स्तुति की और नन्दन-यनके दिव्य पुष्पें एवं गन्ध-चन्दन आदिके द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपेंकी सुगन्ध निवेदन की, तब देवीने प्रसन्तवदन होकर प्रणाम करते हुए सद देवताओं से कहा—॥ २९-३०॥

देवी घोळी—॥३१॥ देवताओ ! तुम सब होग मुझसे जिस बलुकी अभिहाषा रखते हो। उसे माँगो ॥ ३२ ॥

१. पा०—पै: मुर्पूपता । २. मार्बण्डेयपुरागकी आर्पुनिक प्रांतनीमें— ग्ददान्यहमतिप्रीस्या स्तंबरेभिः मुपूजिता ।' इतना पाठ अधिक है । विक्षी-विक्षी

#### देवा ऊचुः ॥ ३३ ॥

भगवत्या कृतं सर्वे न किंचिदवशिष्यते ॥३४॥ निहतः शत्रुरसाकं महिपासुरः। चापि वरो देयस्त्वयासाकं महेश्वरि ॥३५॥ संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः। मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥३६॥ वित्तर्द्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदास् । बृद्धयेऽसात्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाभ्विके ॥३७॥

ऋषिरुवाच ॥ ३८ ॥

इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः। तथेत्युक्त्वा भद्रकाली वभूवान्तर्हिता नृप ॥३९॥ इत्येतत्कथितं भूप सम्भृता सा यथा पुरा।

देवता बोले--।। ३३ ॥ भगवतीने हमारी सव इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है ॥ ३४ ॥ क्योंकि इमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरि ! इतनेपर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं ॥ ३५ ॥ तो हम जन-जन आपका स्मरण करें, तन-तन आप दर्शन देकर इमलोगोंके महान् संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अम्विके! जो मनुष्य इन स्तोत्रेंग्द्रारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देनेके साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि सम्पत्तिको भी बढ़ानेके लिये आप सदा हमपर प्रसन्न रहें ॥ ३६-३७ ॥

**ऋषि कहते** हैं—॥ ३८ ॥ राजन् ! देवताओंने जब अपने तथा जगत्के कल्याणके लिये भद्रकाली देवीको इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे **'तथास्तु' कहकर वहीं अन्तर्धान हो गर्यी ॥ ३९॥ भूपाल ! इस प्रकार** प्रतिमें 'कर्तन्यमपरं यच दुष्करं तत्र विद्महे । इत्याकर्ग्य वची देण्याः प्रत्यूचुस्ते दिवीकसः ॥' इतना और अधिक पाठ है।

देवी देवशरीरेस्यो जगत्त्रयहितंपिणी ॥४०॥ पुनश्च गौरीदेहीत्सा समुद्धता यथाभवत् । वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥४१॥ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी । तच्लृणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते॥ ही ॐ॥४२॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्यन्तरे देवीमाहात्म्ये शकादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ उवाच ५, अर्घश्लोको २, श्लोकाः ३५, एवम् ४२ एवमादितः ॥ २५९ ॥

पूर्वकालमें तीनों लोकोंका हित चाहनेवाली देवी जिस प्रकार देवताओंके शरीरोंसे प्रकट हुई थीं, वह सब कथा मैंने कह सुनायी ॥४०॥ अय पुनः देवताओंका उपकार करनेवाली वे देवी सुष्ट देखों तथा शुम्म-निश्मका वध करने एवं सब लोकोंकी रक्षा करनेके लिये गीरीदेवीके शरीरसे जिस प्रकार प्रकट हुई थीं वह सब प्रसन्न मेरे मुँहसे मुनो। मैं उसका तुमने वयावत् वर्णन करता हूँ ॥ ४१-४२ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्यन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्ममें 'शकादिस्तुति' नामक चीया अध्याम पूरा हुआ ॥ ४ ॥

र किसी-किसी प्रतिमें भौरी देहा सा' भौरी देहा सा' रत्यादि पाठ भी व्यवस्थ होते हैं।

## पञ्चमोऽध्यायः

देवताओंद्वारा देवीको स्तुति; चण्ड-मुण्डके मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास दूत भेजना और दूतका निराश लौटना

### विनियोगः

ॐ अस्य श्रीउत्तरचित्रस्य रुद्रश्चिः, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप् छन्दः, भीमा शक्तिः, भ्रामरी बीजम्, सूर्यस्तत्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वतीशीत्यथें उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः।

#### ध्यानम्

ॐषण्टाञ्चलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जेर्दधर्ती धनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् ।

ॐइस उत्तर चरित्रके रुद्र श्रृषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप् छन्द है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्त्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वतीकी प्रसन्नताके लिये उत्तर चरित्रके पाठमें इसका विनियोग किया जाता है।

जो अपने करकमलोंमें घण्टा, शूल, इल, शङ्क, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं,शरद् ऋतुके शोभासम्पन्न चन्द्रमाके समान जिनकी मनोहर गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाथारभृतां महा-सरखतीमनुभजे े गुम्भादिदेत्यादिनीम् ॥ पूर्वामत्र 'ॐ क्री ऋषिरुवाच ॥ १ ॥

पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याससुराभ्यां शर्चापतेः। त्रैलोक्यं यज्ञभागाथ हता मद्वलाश्रयात्।।२।। सूर्यतां तद्वद्धिकारं तथेन्दवम् । कौंबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥३॥ पवनर्दि च चक्रतुर्वेहिकर्म चे। ततो देवा विनिर्भृता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४ ॥ हताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः। महासुराभ्यां तां देवीं संसरन्त्यपराजितान् ॥५॥ तयासाकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृताखिलाः। नाशयिप्यामि भवतां तन्थ्रणान्परमापदः ॥ ६ ॥

कान्ति है, जो तीनों लोकोंकी आधारभूता और ग्रम्भ श्रादि देत्यका नाश करनेवाली हैं तथा गौरीके दारीरसे जिनका प्राकट्य हुआ है। उन महासरखती देवीका मैं निरन्तर भजन फरता हैं।

**अरुपि कहते हैं—॥१॥ पूर्वकालमें ग्रम्भ और नियुग्मनामक अनुराँने** अपने बलके घमंडमें आकर शचीपति इन्द्रके हागरे तीनों लोकॉका राज्य और यज्ञमाग छीन लिये ॥ २ ॥ ये ही दोनों सूर्वः चन्द्रमाः कुवेरः यम और वरुणके अधिकारका भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्निका कार्य भी वे ही फरने को । उन दोनोंने सब देवताओंको अपमानितः राज्यस्थः पराज्ञित तथा अधिकारहीन करके स्वर्गसे निकाल दिया। उन दोनों महान् असुर्तिने तिरस्कृत देवताओंने अपराजिता देवीका सारण किया और रोजा 'कगद्रम्यान इमलोगोंको वर दिया था कि आपत्तिकालमें स्तरण करनेपर में तुमार्थ सर

१. किसी-किसी प्रतिने इसके बाद । अन्येषां चाधिकारान् स स्वयनेकाँधरिष्ठनिः

मतना पाठ अधिक है।

इति कृत्वा मितं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्। जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुबुः॥७॥ देवा ऊनुः॥८॥

नमो देन्ये महादेन्ये शिवाये सततं नमः।
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म तास्।। ९॥
रौद्राये नमो नित्याये गौर्ये धान्ये नमो नमः।
ज्योत्स्नाये चेन्दुरूषिण्ये सुखाये सततं नमः॥१०॥
कल्याण्ये प्रणतां दृद्धये सिद्धये कुमी नमो नमः।
नैऋत्ये सृभृतां ठक्ष्म्ये शर्वाण्ये ते नमो नमः॥११॥
दुर्गाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये।
ज्यात्ये तथेव कृष्णाये धुम्राये सततं नमः॥१२॥

आपत्तियोंका तत्काल नाश कर दूगी' ॥ ३–६ ॥ यह विचारकर देवता गिरिराज हिमालयपर गये और वहाँ भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करने लगे॥७॥

देवता वाले—॥८॥ देवीको नमस्कार है, महादेवी शिवाको सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम है। हमलोग नियमपूर्वक जगदम्याको नमस्कार करते हैं॥९॥ रीद्राको नमस्कार है। नित्या, गौर्रो एवं धात्रीको बारंवार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चन्द्र रूपिणी एवं सुखस्वरूपा देवीको सतत प्रणाम है॥१०॥ शरणागतोंका कल्याण करनेवाली वृद्धि एवं सिद्धि-रूपा देवीको हम बारंवार नमस्कार करते हैं। नैक्र्यती (राक्षसोंकी लक्ष्मी), राजाओंकी लक्ष्मी तथा शर्वाणी (शिवपत्नी) स्वरूपा आप जगदम्याको बारंवार नमस्कार है॥११॥ दुर्गा, दुर्गपारा (दुर्गम संकटसे पार उतारनेवाली), सारा (सवकी सारभूता), सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और

१. वृद्धये सिद्धये च प्रणतां देवीं प्रांत नमः नित कुर्म इत्यन्वयः । यद् वा प्रणमन्तीति प्रणन्तः तेपां प्रणतामिति पष्टीवहुवचनान्तं वोष्यम् । इति शान्तनव्याः स्पष्टम् । 'प्रणताः' इति पाठान्तरम् ।

अतिसौम्यातिरौद्रायं नतास्तस्यं नमां नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायं देव्यं कृत्यं नमो नमः॥१३॥ या देवी सर्वभृतेषु विष्णुमायेति शच्दिता। नमस्तस्यं॥१४॥ नमस्तस्यं॥१५॥ नमस्तस्यं नमो नमः॥१६॥ या देवी सर्वभृतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्यं॥१७॥ नमस्तस्यं॥१८॥ नमस्तस्यं नमो नमः॥१९॥

या देवी सर्वभृतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥२०॥नमस्तस्ये ॥२१॥नमस्तस्ये नमो नमः ॥२२॥
या देवी सर्वभृतेषु निद्रारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै॥२३॥नमस्तस्यै॥२४॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥२५॥
या देवी सर्वभृतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै ।।२६॥ नमस्तस्यै ॥२७॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥२८॥

धृम्रादेवीको सर्वदा नमस्कार है ॥ १२ ॥ अत्यन्त नीम्य तथा अत्यन्त रीद्रह्मा देवीको हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा वार्ग्यार प्रणाम है । जगत्की आधारभूता कृति देवीको वार्ग्यार नमस्कार है ॥ १३ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने विष्णुमायाके नामसे कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वार्ग्यार नमस्कार है ॥ १४–१६ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है ॥ १७–१९ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने वुद्धिर परे नियत है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है ॥ १०–१९ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने निद्राहर से स्वित हैं, उनको नमस्कार है ॥ २३–२५ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने सक्कार है ॥ २३–२५ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने सक्कार है ॥ २३–२५ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने सक्कार है ॥ २३–२५ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने सुधारपरे स्थित हैं, उनको नमस्कार है ॥ २३–२५ ॥ जो देवी सब प्राणियोंने

या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संश्यिता। नमस्तस्य ॥२९॥ नमस्तस्य ॥३०॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥३१॥

या देवी सर्वभृतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥३२॥ नमस्तस्यै॥३३॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥३४॥

या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥३५॥ नमस्तस्यै॥३६॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥३७॥

या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥३८॥ नमस्तस्यै॥३९॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४०॥

या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥४१॥ नमस्तस्यै ॥४२॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४३॥

या देवी सर्वभृतेषु लजारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥४४॥ नमस्तस्यै॥४५॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४६॥

या देवी सर्वभृतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥४७॥ नमस्तस्यै॥४८॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४९॥

नमस्कार है ॥ २६-२८॥ जो देवी सव प्राणियों में छायारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है ॥२९-३१॥ जो देवी सव प्राणियों में शक्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है ॥ ३२-३४ ॥ जो देवी सव प्राणियों में तृष्णारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है ॥ ३५-३७ ॥ जो देवी सव प्राणियों में क्षान्ति (क्षमा) रूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है ॥३८-४० ॥ जो देवी सव प्राणियों में जातिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार, उनको वारंवार

या देवी सर्वभृतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य ।।५०॥ नमस्तस्य ।।५१॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥५२॥

या देवी सर्वभृतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै।।५३॥ नमस्तस्यै।।५४॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५५॥

या देवी सर्वभृतेषु हक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥५६॥ नमस्तस्यै ॥५७॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५८॥

या देवी सर्वभृतेषु दृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य ॥५९॥ नमस्तस्य ॥६०॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥६१॥

या देवी सर्वभृतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य ॥६२॥ नमस्तस्य ॥६३॥नमस्तस्य नमो नमः ॥६४॥

या देवी सर्वभृतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये ॥६५॥ नमस्तस्य ॥६६॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥६७॥ या देवी सर्वभृतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता।

नमस्कार है ॥ ४७-४९ ॥ जो देवी सब प्राणियों में अदारूपमें दिन्त हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वार्रवार नमस्कार है ॥५०-५२॥ जो देवी सब प्राणियोंमें कान्तिरूपसे (खित हैं, उनको नमस्कार, उनको वार्रवार नमस्कार, उनको नमस्कार, उ

नमस्तस्यै।।६८।। नमस्तस्यै।।६९।। नमस्तस्यै नमो नमः ।।७०।।

या देवी सर्वभृतेषु मानुरूपेण संख्यिता।
नमस्तस्यै।।७१।। नमस्तस्यै नमो नमः ।।७३।।

या देवी सर्वभृतेषु आन्तिरूपेण संख्यिता।
नमस्तस्यै।।७४।। नमस्तस्यै नमो नमः ।।७६॥।
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भृतानां चाखिलेषु या।
भृतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः ।।७७।।
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्।
नमस्तस्यै।।७८।। नमस्तस्यै।।७९।। नमस्तस्यै नमो नमः ।।८०।।
सत्ता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयाचथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता।
करोतु सा नः ग्रुभहेतुरीक्वरी

वृष्टिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है ॥ ६८-७० ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें मातारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है ॥ ७४-७६ ॥ जो जीवोंके इन्द्रिय-वर्गकी अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियोंमें सदा व्याप्त रहनेवाली हैं, उनव्याप्तिदेवीको वारंवार नमस्कार है ॥ ७७ ॥ जो देवी चैतन्यरूपसे इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है ॥ ७८-८० ॥ पूर्वकालमें अपने अभीष्टकी प्राप्ति होने से देवताओंने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकी साधनमूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मङ्गळ

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥८१॥

नास्त्रतं चोद्धतदृत्यतापितै-

या

रसाभिरीजा सर्नमस्यते । च च स्मृता तत्थ्रणयेव हन्ति नः या सर्वापदो भक्तिविनम्रमृतिभिः ॥ ८२ ॥ श्रुपिरुवाच ॥ ८३ ॥ ्स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । स्नातुसभ्याययी वाये जाह्नव्या नृपनन्दन ॥ ८४ ॥ सात्रवीत्तान् सुरान् सुअूर्भवद्धिः स्त्यतेऽत्र का । समुद्भृतात्रवीच्छिवा ॥ ८५॥ श्रीरकोशतश्रास्याः स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भद्त्यनिराकृतः। देवैः संमेतेः समरे निशुम्भेन पराजितेः॥८६॥ शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृतास्त्रिका ।

करे तथा सारी आपित्योंका नाझ कर काले ॥ ८१ ॥ उद्देश्य देखोर्स सर्वाव हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरीको इस समय नमस्कार करते हैं तथा तो भक्तिसे विनम्र पुरुषोद्दारा सारण को लानेपर तस्काल हो सम्पूर्ण विश्विकों का नाझ कर देती हैं। वे जगदस्या हमारा संकट दूर करें ॥ ८२ ॥

कीशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु मीयते॥ ८७॥

ऋषि कहते हैं—॥ ८३ ॥ राजन ! इस प्रकार जब देवता रहित कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गञ्जाजीके जलमें रनाम करनेके दिवे वहाँ आयी ॥ ८४ ॥ उन सुन्दर भीं होंबाली भगवतीने देवताओं से पृहा—ग्याप लोग यहाँ किसकी रहित करते हैं ! तब उन्होंके झरीरको होने प्रपट हुई शिवादेवी वोलीं—॥ ८५ ॥ धुम्भ इत्यसे तिरस्हत और युक्षे निहम्भने पराजित हो यहाँ एकवित हुए ये समल देवता यह भेरी हो रहित कर रहे हैं। ॥ ८६ ॥ पार्वतीजीके झरीरको झसे अभिवाका प्राहुर्भाग हुआ था। इस्तिवे

१. पा०—नमस्तैः । २. पा०—होषा । ३. पा०—होणिहो ।

तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभृत्सापि पार्वती ।
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ।। ८८ ।।
ततोऽिम्वकां परं रूपं विश्राणां सुमनोहरम् ।
ददर्श चण्डो मुण्डश्र भृत्यौ शुम्भिनशुम्भयोः ।। ८९ ।।
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा ।
काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् ।। ९० ।।
नैव ताहक् क्रचिद्र्षं दृष्टं केनिचिदुत्तमम् ।
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेक्वर ।। ९१ ।।
स्तीरत्नमितचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिश्वस्त्विषा ।
सा तु तिष्ठति दृत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति ।। ९२ ।।
यानि रत्नानि मणयो गजाक्वादीनि वै प्रभो ।
श्रेलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ।। ९३ ।।

वे समस्त लोकोंमें 'कौशिकी' कही जाती हैं ॥ ८७ ॥ कौशिकीके प्रकट होनेके बाद पार्वतीदेवीका श्रीर काले रंगका हो गया, अतः वे हिमालयपर रहनेवाली कालिकादेवीके नामसे विख्यात हुईं ॥ ८८ ॥ तदनन्तर शुम्भानिशुम्भके भृत्य चण्ड-मुण्ड वहाँ आये और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करनेवाली अम्विकादेवीको देखा ॥८९॥ फिर वे शुम्भके पास जाकर वोले— 'महाराज ! एक अत्यन्त मनोहर स्त्री है, जो अपनी दिव्यकान्तिसे हिमालयको प्रकाशित कर रही है ॥ ९० ॥ वैसा उत्तम रूप कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा । असुरेश्वर ! पता लगाइये, वह देवी कौन है और उसे ले लीजिये ॥ ९१ ॥ स्त्रियोंमें तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अङ्ग बहुत ही सुन्दर है तथा वह अपने श्रीअङ्गोंको प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रकाश फैला रही है । दैत्यराज ! अभी वह हिमालयपर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं ॥ ९२ ॥ प्रभो ! तीनों लोकोंमें मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घरमें शोभा पाते हैं ॥ ९३ ॥

समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्। ऐगवत: पारिजाततस्थायं तथैयोच्चैःश्रवा हयः ॥९८॥ हंससंयुक्तमेत त्तिष्टति तेऽङ्णे । रत्नभृतमिहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्भुतम् ॥९५॥ निधिरेप महापद्मः समानीतो धनेव्यरात्। किञ्जल्किनीं ददौं चान्धिमीलामम्लानपङ्कजाम् ॥९६॥ छत्रं ते वारुणं गेहे काश्वनस्रावि तिप्रति । तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजापतेः॥९७॥ मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हता। परिग्रहे ॥९८॥ सलिलराजस्य भ्रातुस्तव पाग: निशुम्भस्याव्धिजाताथ समस्ता रत्नजातयः । विह्नरीप ददौ तुस्यमग्निशौचे च वाससी ॥९९॥ दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते।

हाथियों में रत्नमृत ऐरावतः यह पारिजातका दृक्ष और यह उच्चैः श्रवा घोड़ा—यह सब आपने इन्द्रसे लेलिया है ॥९४॥ हंसों छे जात हुआ यह विमान भी आपके आँगनमें शोभा पाता है। यह रत्नमृत अद्भुत विमान, जोपहले ब्रह्माजीके पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है।। ९५॥ यहाँ महापद्म नामक निधि आप कुवेरसे छीन लाये हैं। तमुद्रने भी आपको किञ्जलिकनो नामकी माला भेंट की है, जो केसरोंसे मुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं॥ ९६॥ मुवर्णकी वर्षो करनेवाला वरुणका छत्र भी आपके घरमें शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ, जो पहले प्रजापतिके अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है।। ९७॥ दैत्येश्वर ! मृत्युकी उत्कान्तिदा नामवाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुणका पाद्य और समुद्र में होनेवाले सब प्रकारके रत्न आपके भाई निशुम्भके अधिकार में हैं। अग्निने भी स्वतः शुद्ध किये हुए दो

१. पा०--धापि ।

स्त्रीरत्नमेपा कल्याणी त्वया कसान्न गृह्यते ॥१००॥ ऋषिरुवाच ॥ १०१॥

निश्चम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः । प्रेपयामास सुग्रीवं दृतं देव्या महासुरंषु ॥१०२॥ इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु ॥१०३॥ स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने । सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा ॥१०४॥ दृत उवाच ॥ १०५॥

देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रेलोक्ये परमेश्वरः। दुतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः॥१०६॥

वस्त्र आपको सेवामें अर्पित किये हैं ॥ ९८-९९ ॥ दैत्यराज ! इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिये हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्नरूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकारमें कर लेते ? ॥ १०० ॥

ऋषि कहते हैं—॥१०१॥ चण्ड-मुण्डका यह वचन सुनकर शुम्भने महादैत्य सुग्रीवको दूत वनाकर देवीके पास मेजा और कहा—'तुम मेरी आज्ञासे उसके सामने ये-ये वातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाय'॥ १०२-१०३॥ वह दूत पर्वतके अत्यन्त रमणीय प्रदेशमें, जहाँ देवी मीजूद्र थीं, गया और मधुर वाणीमें कोमल वचन वोला॥ १०४॥

दृत बोला—॥ १०५॥ देवि ! दैत्यराज ग्रम्भइस समय तीनों लोकोंके परमेश्वर हैं । मैं उन्हींका भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया

१. पा०—-इसके बाद कहीं-कहीं 'शुम्भ ख्वाच' इतना अधिक पाठं है। २. पा० ---सांच देवीं ततः।

अन्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु ।
निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृण्ण्य तत् ॥१००॥
मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः ।
यज्ञभागानहं सर्वानुपाक्तामि पृथक् पृथक् ॥१०८॥
त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वक्यान्यशेपतः ।
तथैव गर्जरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् ॥१०९॥
क्षीरोद्मथनोद्धृतमश्वरत्नं ममामरैः ।
उच्चैःश्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् ॥११०॥
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च ।
रत्नभृतानि भृतानि तानि मय्येव शोभने ॥१११॥
स्त्रीरत्नभृतां त्वां देवि लोकं मन्यामहे वयम् ।
सा त्वमसानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् ॥११२॥

हूँ ॥ १०६ ॥ उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वरसे मानते हैं । कोई उसका उछ्डङ्घन नहीं कर सकता । वे सम्पूर्ण देवताओंको परास्त कर चुके हैं । उन्होंने तुम्हारे लिये जो संदेश दिया है, उसे सुनो ॥ १०७ ॥ 'सम्पूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकारमें है । देवता भी मेरी आज्ञाके अधीन चलते हैं । सम्पूर्ण यज्ञोंके भागोंको में ही पृथक्-पृथक् भोगता हूँ ॥ १०८ ॥ तीनों लोकोंमें लितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकारमें हैं । देवराज इन्द्रका वाहन ऐरावत, जो हाथियोंमें रत्नके समान है, मैंने छीन लिया है ॥१०९॥ क्षीरसागरका मन्यन करनेसे जो अश्वरत्न उच्चे श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओंने मेरे पैरोंपर पड़कर समर्पित किया है ॥ ११० ॥ सुन्दरी ! उनके सिवा और भी नितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गन्धवों और नागोंके पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गये हैं ॥ १११ ॥ देवि ! हमलोग तुम्हें संसारकी कियोंमें रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ; क्योंकि रत्नोंका

१. पा०---गजरहानि । २. पा०---- इतं ।

मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् ।
भज त्वं चश्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः ॥११३॥
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्ससे मत्परिग्रहात् ।
एतद् बुद्धचा समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ॥११४॥
ऋषिरुवाच ॥ ११५॥

इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ । दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् ॥११६॥ देव्युवाच ॥ ११७॥

सत्यमुक्तं त्वया नात्रः िमध्या किंचित्त्वयोदितम् । त्रैलोक्याधिपतिः ग्रुम्भो निग्रुम्भश्चापि ताद्द्यः ॥११८॥ किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं सिथ्या तित्क्रयते कथम् । श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥११९॥

उपभोग करनेवाले हम ही हैं ॥ ११२ ॥ चञ्चल कटाक्षोंवाली सुन्दरी ! तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भकी सेवामें आ जाओ; क्योंकि तुम रत्नस्वरूपा हो ॥ ११३ ॥ मेरा वरण करनेसे तुम्हें तुलनारहित महान् ऐश्वर्यंकी प्राप्ति होगी । अपनी बुद्धिसे यह विचारकर तुम मेरी पत्नी वन जाओं ॥ ११४ ॥

ऋषि कहते हैं—॥ ११५ ॥ दूतके यों कहनेपर कल्याणमयी भगवती दुर्गादेवी, जो इस जगत्को धारण करती हैं, मन-ही-मन गम्भीर भावसे मुसकरायीं और इस प्रकार बोर्ली ॥ ११६ ॥

देवीने कहा—॥ ११७॥ दूत ! तुमने सत्य कहा, इसमें तिनक भी मिथ्या नहीं है। शुम्भ तीनों लोकोंका स्वामी है और निशुम्भ भी उसीके समान पराक्रमी है॥ ११८॥ किंतु इस विषयमें मैंने जो प्रतिशा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे कहूँ। मैंने अपनी अल्पबुद्धिके कारण पहलेसे जो यो मां जयित संग्रामे यो में दर्प च्यपोहित । यो में प्रतिवलों लोके स में भर्ता भविष्यति ॥१२०॥ तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणि गृह्णातु में लघु ॥१२१॥

दूत उवाच ॥ १२२ ॥

अविष्ठप्तासि मैवं त्वं देवि द्रृहि ममाग्रतः। त्रैलोक्ये कः प्रमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः।।१२३॥ अन्येपायपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि। तिष्ठनित सम्मुखे देवि कि पुनः त्वी त्वयेक्तिका।।१२४॥ इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येपां न संयुरो। शुम्भादीनां कथं तेपां स्त्री प्रयाखिस सम्मुखम् ।।१२५॥ सा त्वं बच्छ मयैवोक्ता पाइवे शुम्भनिशुम्भयोः।

प्रतिज्ञा कर रक्खी है, उसको सुनो—॥ ११९॥ जो मुझे संग्राममें जीत छेगा, जो मेरे अभिमानको चूर्ण कर देगा तथा संसारमें जो मेरे समान बढ़वान होगा, वही मेरा स्वामी होगा'॥ १२०॥ इसिल्ये शुम्भ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर छें, इसमें विलम्बकी क्या आवश्यकता है॥ १२१॥

दूत बोला —॥ १२२ ॥ देवि । तुम घमंडमें भरी हो। मेरे जामने ऐसी वार्ते न करो। तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है। जो ग्रुम्भ-निग्रुम्भके सामने खड़ा हो सके ॥ १२३ ॥ देवि । अन्य देखोंके सामने भी सारे देवता युद्धमें नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे टहर सकती हो ॥ १२४ ॥ जिन ग्रुम्भ आदि देखोंके सामने इन्द्र आदि सव देवता भी युद्धमें खड़े नहीं हुए। उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे लाओगी ॥१२५॥ इसलिये तुम मेरे ही कहनेसे ग्रुम्भ-निग्रुम्भके पास चली चलो। ऐसा करनेसे

केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि ॥१२६॥ देन्युवाच ॥ १२७ ॥

एवमेतद् बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् ।

किं करोमि प्रतिज्ञा में यदनालोचिता पुरा ॥१२८॥

स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः ।

तदाचक्ष्यासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तैत् ॥ॐ॥१२९॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहारम्ये

देव्या दूतसंवादो नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

उवाच ९, त्रिपान्मन्त्राः ६६, रलोकाः ५४,

एवम् १२९, एवमादितः ॥ ३८८॥

तुम्हारे गौरवकी रक्षा होगी; अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा ॥ १२६ ॥

देवीने कहा—॥ १२७ ॥ तुम्हारा कहना ठीक है, शुम्भ बलवान् हैं और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी हैं; किंतु क्या करूँ। मैंने पहले बिना सोचे-समझे प्रतिज्ञा कर ली है ॥ १२८ ॥ अतः अब तुम जाओ; मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सब दैत्यराजसे आदरपूर्वक कहना। फिर वे जो उचित जान पड़े, करें ॥ १२९ ॥

> इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमं सावणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमं देवी-दूत-संवाद गामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥



#### षष्टोऽध्यायः

--

### धूम्रलोचन-वध

-000000-

#### ध्यानम्

'ॐ' नागाधीक्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली-भाखद्देहलतां दिवाकरिनभां नेत्रत्रयोद्धासिताम् । मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेक्वरभैरवाङ्कानिलयां पद्मावतीं चिन्तये ॥

'ॐ' ऋपिरुवाच ॥ १ ॥

इत्याकण्यं वचो देव्या स दृतोऽमर्पपृरितः। समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्॥२॥

में सर्वशेश्वर भैरवके अङ्कर्मे निवास करनेवाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवीका चिन्तन करता हूँ। वे नागराजके आसनपर वेटी हैं, नागोंके फणॉमें सुशोभित होनेवाली मणियोंकी विशाल मालासे उनकी देहलता उद्मासित हो रही है। सूर्यके समान उनका तेव है, तीन नेत्र उनकी शोभा यदा रहे हैं। वे हाथोंमें माला, कुम्म, कपाल और कमल लिये हुए हैं तथा उनके महाकर्म अर्द्धचन्द्रका मुकुट सुशोभित है।

ऋषि कहते हैं—॥ १॥ देवीका यह कथन सुनकर दूतको बड़ा अमर्ष हुआ और उसने देत्यराजके पास जाकर सब समाचार विस्तारपूर्वक तस्य दृतस्य तद्वाक्यमाकण्यीसुरराट् ततः।
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्।। ३।।
हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः।
तामानय वलाद् दुष्टां केशाकपणिविह्वलाम्।। ४।।
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः।
संहन्तच्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा।। ५।।
त्रिष्टिस्वाच॥ ६॥

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघं स दैत्यो धृम्रलोचनः। इतः पष्टचा सहस्राणामसुराणां द्वतं ययो ॥ ७ ॥ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुद्दिनाचलसंस्थिताय् । जगादोच्चैः प्रयाद्दीति यूलं शुम्भनिशुम्भयोः॥ ८ ॥ न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति । ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्पणविद्वलाम् ॥ ९ ॥

कह सुनाया ॥ २ ॥ दूतके उस वचनको सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्यसेनापित धूम्रलोचनसे बोला—॥ ३ ॥ धूम्रलोचन ! तुम शीम्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टाके केश पकड़कर घसीटते हुए उसे जबरदस्ती यहाँ ले आओ ॥ ४ ॥ उसकी रक्षा करनेके लिये यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गन्धर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना? ॥ ५ ॥

मृषि कहते हैं—॥ ६॥ ग्रुम्भके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वह धूम्रलोचन दैत्य साठ हजार असुरोंकी सेनाको साथ लेकर वहाँ है तुरंत चल दिया ॥ ७॥ वहाँ पहुँचकर उसने हिमालयपर रहनेवाली देवीको देखा और ललकारकर कहा—'अरी! त् ग्रुम्भ-निग्रुम्भके पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामीके समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झाँटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा'॥ ८-९॥

देन्युवाच ॥ १० ॥

दैत्येश्वरेण प्रहितो वलवान् वलसंवृतः। बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्।।११।। ऋषिरुवाच ॥ १२॥

इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः। द्वंकारेणेव तं भसा सा चकाराम्त्रिका ततः॥१३॥ अथ कुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्त्रिका। ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिप्रश्वधेः॥१४॥ ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्। पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः॥१५॥ कांश्चित् करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्। आक्रम्य चाधैरेणान्यान् स जधानं महासुरान्॥१६॥

देवी वोर्ली—॥ १०॥ तुम्हें दैत्योंके राजाने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान् हो और तुम्हारे साथ विद्याल सेना भी है; ऐसी दशामें यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो में तुम्हारा क्या कर सकती हूँ १॥ ११॥

ऋषि कहते हैं—॥ १२ ॥ देवीके यों कहनेपर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दीड़ा, तब अम्बिकाने 'हुं' शब्दके उच्चारणमात्रसे उसको भस्म कर दिया॥ १३ ॥ फिर तो कोषमें भरी हुई देत्योंकी विशाल सेना और अम्बिकाने एक दूसरेपर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसोंकी वर्षा आरम्भ की ॥ १४ ॥ इतनेमें ही देवीका वाहन सिंह कोषमें भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दनके वालोंको हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामें क्द पड़ा॥ १५ ॥ उसने कुछ दैत्योंको पंजोंकी मारसे, कितनोंको अपने जबड़ोंसे और कितने ही महादैत्योंको पटककर ओठकी दाढ़ोंसे घायल करके मार डाला॥ १६ ॥

पा०-तथाम्बिकाम् । २. पा०-आकान्त्या । ३. पा०--चरणेनान्यान् ।
 पडाँ सीन तरहके पाठान्तर मिलते ई—संज्ञधान, निज्ञधान, ज्ञधान समगा० ।

केपांचित्पाटयामास नखेः कोष्ठानि केसंरी।
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् ॥१७॥
किच्छिन्नवाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे।
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येपां धुतकेसरः॥१८॥
क्षणेन तद्वलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना।
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना॥१९॥
श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धृम्रलोचनम्।
वलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः॥२०॥
चुकोप दैत्याधिपतिः शुस्भः प्रस्फुरिताथरः।
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ॥२१॥

उस सिंहने अपने नखोंसे कितनोंके पेट फाइ डाले और यणड़ मारकर कितनोंके सिर घड़से अलग कर दिये ॥१७॥ कितनोंकी भुजाएँ और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दनके वाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्योंके पेट फाइकर उनका रक्त चूस लिया ॥ १८ ॥ अत्यन्त कोधमें भरे हुए देवीके वाहन उस महावली सिंहने क्षणभरमें ही असुरोंकी सारी सेनाका संहार कर डाला ॥ १९ ॥

शुम्भने जब सुना कि देवीने धूम्मलोचन असुरको मार डाला तथा उसके सिंहने सारी सेनाका सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराजको बड़ा कोच हुआ। उसके ओठ काँपने लगे। उसने चण्ड और मुण्ड नामक दो

१.पा० — केशरी। वंगला प्रतिमें सव जगह 'केसरी' और 'केसर' शब्दमें तालव्य 'श' का प्रयोग है।

हे चण्ड हे मुण्ड वलैर्वहुभिः परिवारिती। तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥२२॥ केशेष्वाकृष्य वद्ध्या वा यदि वः संशयो युधि। तदाशेषायुधैः सर्वेरसुरैविनिहन्यताम् ॥२३॥ तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते। शीघमागस्यतां वद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्विकाम् ।ॐ।२४।

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुम्भ-सेनानीधूम्रलोचनवघो नाम षष्टोऽध्यायः॥ ६ ॥ उवाच ४, रहोकाः २०, एवम् २४, एवमादितः ॥ ४१२ ॥

महादैत्योंको आशा दी--॥ २०:२१॥ १६ चण्ड । और हे मुण्ड ! तुमलोग वहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ, उस देवीके झोंटे पकड़कर अथवा उसे वाँधकर शीव यहाँ हे आओ। यदि इस प्रकार उसको लानेमें संदेह हो तो युद्धमें सव प्रकारके अस्त्र-शक्तों तथा समस्त आसुरी सेनाका प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना ॥२२-२३॥ उस दुप्टाकी हत्या होने तथा सिंहके भी मारे जानेपर उस अम्बिकाको वाँघकर साथ छे शीघ ही लीट आना'॥२४॥

इस प्रकारश्रीमार्कण्डंयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें ·धृम्रकोचन-वषः नामक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

## संप्तमोऽध्यायः

# चण्ड और मुण्डका वध

#### घ्यानम्

'ॐ' ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं मृण्वतीं क्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घि सरोजे शशिशकलधरां वस्त्रकीं वादयन्तीम्। नियमितविलसचोलिकां रक्तवस्त्रां कह्वाराबद्धमालां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्धासिभालाम् ॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥

चतुरङ्गबलोपेता

आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्रण्डपुण्डपुरोगमाः। ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥ २ ॥

में मातङ्गी देवीका ध्यान फरता हूँ । वे रत्नमय सिंहासनपर बैठकर पढ़ते हुए तोतेका मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीरका वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमलपर रक्खे हुए हैं और मस्तकपर अर्घचन्द्र घारण करती हैं। कहारपुर्धोंकी माला धारण किये वीणा बजाती हैं। उनके अङ्गमें कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंगकी सादी पहने हाथमें शङ्खका पात्र लिये हुए हैं । उनके वदनपर मधुका हल्का-हल्का नशा जान पड़ता है और ललाटमें बेंदी शोभा दे रही है।

न्मृषि कहते हैं--॥ १ ॥ तदनन्तर शुम्भकी आज्ञा पाकर वे चण्ड-मुण्ड आदि दैत्य चतुरङ्गिणी सेनाके साथ अस्त्र-शस्त्रींसे सुसजित हो चल

ददशुस्ते ततो देवीमीपद्वासां व्यवस्थिताम्। सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ॥ ३ ॥ ते दृष्टा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः। आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४ ॥ ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति। कोपेन वद्नं मेपीवर्णमभृत्तदा ॥ ५ ॥ चास्या भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्दुतम्। काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥ ६॥ नरमालाविभृपणा । विचित्रखट्वाङ्गधरा द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा ॥ ७ ॥ अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीपणा ।

दिये ।१ २ ॥ फिर गिरिराज हिमाळ्यके मुवर्णमय कँचे शिखरपर पहुँचकर उन्होंने खिंहपर वैठी हुई देवीको देखा । वे मन्द-मन्द मुसकरा रही थीं ॥ ३॥ उन्हें देखकर देखोग तत्तरतासे पकड़नेका उद्योग करने लगे । किसीने घनुष तान लिया, किसीने तद्यवार सँभाली और कुछ लोग देवीके पास साकर खड़े हो गये ॥ ४॥ तब अम्विकाने उन शतुओं के प्रति वढ़ा कोष किया। उस समय कोषके कारण उनका मुख काला पढ़ गया ॥ ५॥ ल्लाटमें भों हैं टेढ़ी हो गयीं और वहाँसे तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुई, जो तलवारं और पाश लिये हुए थीं ॥ ६॥ विचित्र खट्वाङ्ग धारण किये और चीतेके चर्मकी साड़ी पहने नर-मुण्डोंकी मालासे विभूपित थीं । उनके शरीरका मांस सूख गया था, वेवल हिंदुर्योका ढाँचा था, जिससे वे अत्यन्त भयंकर सान पड़ती थीं ॥ ७॥ उनका मुख यहुत विशाल था, जीभ ल्यल्पानेके कारण

१. पा०---मसी०।

निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङ्गुखा ॥ ८॥ सा वेगेनाभिपतिता धातयन्ती महासुरान्। सुरारीणामभक्षयत् तद्बलम् ॥ ९ ॥ सैन्ये तत्र पार्ष्णिग्राहाङ्क्षश्राग्राहियोधघण्टासमन्त्रितान् समादार्येकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् ॥ १० ॥ तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह। निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्ययन्त्यंतिभैरवम् ॥ ११ ॥ जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरस्। चैवान्यग्रुरसान्यमपोथयत् ॥ १२ ॥ पादेनाक्रम्य तैर्प्रकानि च ग्रस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै:। दशनैर्मिथतान्यपि ॥ १३ ।। मुखेन जग्राह रुषा बलिनां तद् वलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्।

वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आँखें भीतरको घँसी हुई और कुछ लाल थीं, वे अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओं को गुँजा रही थीं।। ८॥ वड़े-वड़े देलों का वध करती हुई वे कालिका देवी यहे वेगसे देलों की उस सेनापर टूट पड़ीं और उन सबको भक्षण करने लगीं॥ ९॥ वे पार्श्वरक्षकों, अङ्कुशघारी महावतों, योद्धाओं और घण्टासहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथसे पकड़कर मुँहमें डाल देती थीं॥ १०॥ इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारिथके साथ रथी सैनिकों को मुँहमें डाल कर वे उन्हें बड़े भयानक रूपसे चवा डालती थीं॥ ११॥ किसीके बाल पकड़ देतीं, किसीका गला दमा देतीं, किसीको पैरोंसे कुचल डालतीं और किसीको छातीके धक्केसे गिराकर मार डालती थीं॥ १२॥ वे असुरोंके छोड़े हुए बड़े-बड़े अख-शस्त्र मुँहसे पकड़ देतीं और रोषमें भरकर उनको दाँतोंसे पीस हालती थीं॥ १३॥ कालीने बलवान एवं दुरातमा देत्योंकी वह सारी सेना

१. पा०---यत्यति ।

ममदीभक्षयचान्यां श्राताखयत्तथा ।। १४।। असिना निहताः के चित्के चित्त्वद्वाङ्गतां डिताः । जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ।। १५।। क्षणेन तद् वलं सर्वमसुराणां निपातिनम् । दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमितभीपणाम् ।। १६।। श्रात्वर्षे महाभीमैभीमाश्चीं तां महासुरः । छाद्यामास चक्रेश्व मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः ।। १७।। तानि चक्राण्यनेकानि विश्वमानानि तनमुख्यम् । चम्रुर्यथार्कविम्वानि सुवहृनि घनोद्रम् ।। १८।। ततो जहासातिरुपा भीमं भैरवनादिनी । काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला ।। १९।।

रींद डाली, खा डाली और कितनोंको मार भगाया ॥१४॥ कोई तल्वारके बाट उतारे गये, कोई खट्वाङ्मसे पीटे गये और कितने ही असुर दाँतोंके अग्रमागसे कुचले जाकर मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकार देवीने असुरोंकी उस सारी सेनाको क्षणभरमें मार गिराया । यह देख चण्ड उन अत्यन्त भयानक काली देवीकी ओर दौड़ा ॥ १६ ॥ तथा महादेख मुण्डने भी अत्यन्त भयंकर वाणोंकी वर्षासे हजारों वार चलाये हुए चक्रोंसे उन भयानक नेत्रोंवाली देवीको आच्छादित कर दिया ॥ १७ ॥ वे अनेकों चक्र देवीके मुखमें समाते हुए ऐसे जान पहे, मानो सूर्यके बहुतेरे मण्डल वादलोंके उदरमें प्रवेश कर रहे हों ॥ १८ ॥ तत्र भयंकर गर्जना करनेवाली कालीने अत्यन्त रोपमें भरकर विकट अष्टहास किया । उस समय उनके विकराल बदनके भीतर कठिनताने देखे जा सकनेवाले दाँतोंकी प्रभासे वे

१. पा०---सारणे।

उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत।
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनेत्।। २०॥
अथ ग्रुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्।
तमप्यपातयद्भूमी सा खङ्गाभिहतं रुषा।। २१॥
हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्।
ग्रुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्।। २२॥
शिरश्रण्डस्य काली च गृहीत्वा ग्रुण्डमेव च।
प्राह प्रचण्डाङ्गहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्।। २३॥
मया तवात्रोपहृती चण्डमुण्डी महापश्र्।।

अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थीं ॥ १९ ॥ देवीने बहुत बड़ी तलवार हाथमें ले 'हं' का उच्चारण करके चण्डपर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवारसे उसका मस्तक काट डाला ॥ २० ॥

चण्डको मारा गया देखकर मुण्ड भी देवीकी ओर दौड़ा। तब देवीने रोषमें भरकर उसे भी तलवारसे घायल करके घरतीपर मुला दिया ॥२१॥ महापराक्रमी चण्ड और मुण्डको मारा गया देख मरनेसे बची हुई वाकी सेना भयसे व्याकुल हो चारों ओर भाग गयी ॥ २२ ॥ तदनन्तर कालीने चण्ड और मुण्डका मस्तक हाथमें ले चण्डिकाके पास जाकर प्रचण्ड अद्दास करते हुए कहा—॥ २३ ॥ 'देवि । मैंने चण्ड और मुण्डनामक

१. शान्तनवी टीकाकारने यहाँ एक श्लोक अधिक पाठ माना है, जो इस प्रकार है—

 <sup>ि</sup>छन्ने शिरिस दैत्येन्द्रश्चके नादं सुभैरवम् ।
 तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम् ॥

युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च इनिष्यसि ॥२४॥ ऋषिरुवाच ॥ २५॥

तावानीती ततो दृष्टा चण्डमुण्डी महासुरी। उवाच काली कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ॥२६॥ यसाञ्चण्डं च मुण्डं च मृहीत्वा त्वमुपागता। चामुण्डेतिततो लोके ख्याता देवि भविष्यति॥ॐ॥२७॥

ः इति श्रीमार्ऋण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ उवाच २, श्लोकाः २५, एवम् २७, स्वमादितः ४३९॥

इन दो महापशुओंको द्वर्ग्हें मेंट किया है। अब युद्धयश्चमें द्वम शुम्भ और निशुम्भका स्वयं ही वध करना'॥ २४॥

मृषि कहते हैं—॥२५॥ वहाँ लाये हुए उम चण्ड-मुण्ड नामक महादेत्योंको देखकर कल्याणमयी चण्डीने कालीने मधुर वाणीमें कहा—॥२६॥ देवि । तम चण्ड और मृण्डको लेकर मेरे पास आयी हो। इसलिये संसारमें चामुण्डाके नामसे तुम्हारी ख्याति होगी ॥ २७॥

> इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सार्वाणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'चण्ड-मुण्ड' वध नागक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

### अष्टमोऽध्यायः

#### रक्तबीज-वध

ध्यानम्

ॐ अरुणां करुणातरङ्गिनाक्षी धृतपाशाङ्कुशवाणचापहस्ताम् । अणिमादिभिरावृतां मयुखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॥ ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥

चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते।
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः। २॥
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्।
उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह॥३॥
अद्य सर्वबलैदैंत्याः पडशीतिरुद्यथाः।
कम्बुनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः॥४॥

में अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणोंसे आवृत भवानीका ध्यान करता हूँ । उनके शरीरका रंग लाल है, नेत्रोंमें करणा लहरा रही है तथा हाथोंमें पाश, अङ्कुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं ।

प्रशिष कहते हैं—॥१॥ चण्ड और मुण्ड नामक दैत्योंके मारे जाने तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जाने १२ दैत्योंके राजा प्रतापी शुम्भके मनमें बड़ा कोध हुआ और उसने दैत्योंकी सम्पूर्ण सेनाको युद्धके लिये क्च करनेकी आशा दी ॥ २-३॥ वह बोला—आज उदायुघ नामक छियासी दैत्यसेनापित अपनी सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करें। कम्बु नामवाले दैत्योंके चौरासी सेनानायक अपनी वाहिनीसे घिरे हुए यात्रा

कोटिनीर्याणि पश्चाश्चदसुराणां कुलानि वै। शतं कुलानि धोम्राणां निर्मच्छन्तु ममाज्ञया।। ५॥ कालका दौर्द्दा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः। युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम।। ६॥ इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः। निर्जगाम महासेन्यसदस्तेर्वहुभिर्श्वतः॥ ७॥ आयान्तं चण्डिका दृष्टा तत्सेन्यमितभीपणम्। ज्याखनैः पूर्यामास धरणीगगनान्तरम्॥ ८॥ वेतः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप। धण्टाखनेन तेन्नादमम्बिका चोपत्रंदयत्॥ ९॥ धनुर्ज्यासिंद्दषण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा। निनादैभींपणैः काली जिग्ये विस्तारितानना॥१०॥

करें ॥ ४ ॥ पचास कोटिनीयं-कुलके और सी धीम्र-कुलके असुर हनापति मेरी आज्ञासे सेनासहित क्च करें ॥ ५ ॥ कालक दोर्ह्द, मीर्य और कालकेय असुर भी युद्धके लिये तैयार हो मेरी आज्ञासे द्वरंत प्रस्पान करें ॥ ६ ॥ भयानक ज्ञासन करनेवाला असुरराज ग्रुम्भ इस प्रकार आज्ञादे सहलों बड़ी-बड़ी सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थित हुआ ॥ ७ ॥ उनकी अत्यन्त भयंकर सेना आती देख चण्डिकाने अपने धनुपकी टंकारसे पृथ्वी और आकाज्ञके वीचका भाग गुँजा दिया ॥ ८ ॥ राजन् ! तदनन्तर देवीके सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे दहाड़ना आरम्भ किया। किर अम्बिकाने घण्टेके शब्दसे उस स्विनको और भी बढ़ा दिया ॥ ९ ॥ घनुपकी टंकार, सिंहकी दहाड़ और घण्टेकी स्विनसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं। उस भयंकर शब्दसे कालीने अपने विकराल मुखको और भी बढ़ा लियातथा इस प्रकार वे निजयिनी

१. पा०-स च । २. पा०--तान्तादानम्दिका ।

निनादग्रपश्चत्य दैत्यसैन्यैश्रतुर्दिश्चम् । देवी सिंहस्तथा काली सरोपैः परिवारिताः ॥११॥ एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्। भवाया**मरसिंहानामति**वीर्यवलान्विताः ॥१२॥ ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः। शरीरेम्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्वण्डिकां ययुः ॥१३॥ यस्य देवस्य यद्र्पं यथाभृषणवाहनम्। तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्घुमाययौ ॥१४॥ हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षस्त्रकमण्डलः । आयाता त्रहाणः शक्तित्रहाणी साभिधीयते ॥१५॥ माहेश्वरी त्रिशुलवरधारिणी । वृषारूढा महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥१६॥

हुई ॥ १० ॥ उस तुमुल नादको सुनकर देश्योंकी सेनाओंने चारों ओरसे आकर चण्डिका देवी, सिंह तथा कालीदेवीको को धपूर्वक घर लिया ॥११॥ राजन् ! इस बीचमें असुरोंके विनाश तथा देवताओंके अभ्युद्यके लिये व्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्र आदि देवोंकी शक्तियाँ, जो अत्यन्त पराक्रम और बल्से सम्पन्न थीं, उनके शरीरोंसे निकल्कर उन्हींके रूपमें चण्डिकादेवीके पास गर्यों ॥ १२-१३ ॥ जिस देवताका जैसा रूप, जैसी वेश-भूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनोंसे सम्पन्न हो उसकी शक्ति असुरोंसे युद्ध करनेके लिये आयी ॥ १४ ॥ सबसे पहले इंसयुक्त विमानपर येठी हुई अक्षस्त्र और कमण्डलुसे सुशोभित ब्रह्माजीकी शक्ति उपस्थित हुई, ब्रिसे ब्रह्माणी कहते हैं ॥ १५ ॥ महादेवजीकी शक्ति धृषभपर आरु हो हाथोंमें श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किये, महानागका कङ्कण पहने, मस्तकमें चन्द्ररेखांसे

कौमारी शक्तिइस्ता च मयूरवरवाहना। योद्धमस्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥ १७ ॥ तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ ।। १८ ॥ यर्ज्ञवाराहमतुलं रूपं या विश्रतो हरेः। शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं विश्रती तनुम् ॥ १९ ॥ नारसिंही नृसिंहस्य विश्रती सदृशं वपुः। सटाक्षेपिक्षप्तनक्षत्रसंहतिः ॥ २० ॥ तत्र प्राप्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता। वज्रहस्ता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शकस्तर्थेव सा ॥ २१ ः। परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः। हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम् ॥ २२ ॥

विभ्षित हो वहाँ आ पहुँची ॥१६॥ कार्तिकेयजोकी शक्तिरूपा जगदिम्वका उन्हींका रूप धारण किये श्रेष्ठ मयूरपर आरू हो हाथमें शक्ति लिये देखों से युद्ध करनेके लिये आर्यो ॥१७॥ इसी प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति गठद्वपर विराजमान हो शक्क चक्र, गदा, शार्क्षधनुष तथा खड़ हाथमें लिये वहाँ आयी ॥१८॥ अनुपम यशवाराहका रूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी जो शक्ति है, वह भी वाराह-शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई ॥१९॥ नार्रिसही शक्ति भी नृसिहके समान शरीर धारण करके वहाँ आयी । उन्नदी गर्दनके वालोंके झटकेसे आकाशके तारे विखरे पढ़ते थे ॥२०॥ इसी प्रकार इन्द्रकी शक्ति वज्र हाथमें लिये गजराज पेरावतपर दैटकर आयी । उनके भी सहस्र नेत्र थे । इन्द्रका जैसा रूप है, वैसा हो उसका भी था ॥२१॥

तदनन्तर उन देवशक्तियोंसे भिरे हुए महादेवजीने चण्डिकासे कहा— भोरी प्रसन्तताके लिये तुम शीव ही उन असुरोंका संहार करों? ॥ २२ ॥

१. पा०-जर्रे वाराह्० । २. पा०-ती ।

ततो देत्रीश्रारासु विनिष्क्रान्तातिभीषणा।
चण्डिकाशिक्तरत्युग्रा क्षिवाशतिननादिनी।। २३।।
सा चाह धूम्रजिटलमीशानमपराजिता।
दृत त्वं गच्छ भगवन् पार्झ् शुम्भिनशुम्भयोः ।। २४।।
ब्रूहि शुम्मं निशुम्भं च दानवावितगर्वितो।
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः।। २५।।
त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हिन्ध्रिजः।
यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ।। २६।।
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः।
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिश्चितेन वः।। २७।।
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्।
शिवदृतीति लोकेऽसिंस्ततः सा ख्यातिमागता।। २८।।

तव देवीके शरीरसे अत्यन्त भयानक और परम उम्र चण्डिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदिह्योंकी माँति आवाज करनेवाली थी ॥२३॥ उस अपराजिता देवीने धूमिल जटावाले महादेवजीसे कहा — भगवन ! आप शुम्म-निशुम्मके पास दूत बनकर जाइये ॥ २४ ॥ और उन अत्यन्त गर्वीले दानव शुम्म एवं निशुम्म—दोनींसे कहिये । साथ हो उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्धके लिये वहाँ उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिये ॥ २५ ॥ व्हैत्यो ! यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पातालको लोट जाओ । इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य मिल जाय और देवता यत्रभागका उपभोग करें ॥ २६ ॥ यदि बलके धमंडमें आकर तुम युद्धकी अभिलाषा रखते हो तो आओ । मेरी शिवाएँ ( योगिनियाँ ) तुम्हारे कच्चे मांससे तृप्त होंग ॥ २७ ॥ चूँकि उस देवीने भगवान शिवको भूतके कार्यमें नियुक्त किया था, इसल्थि वह धिवदूती।

तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः ।
अमर्पाप्रिता जग्मुर्यत्रं कात्यायनी स्थिता ॥ २९ ॥
ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिष्टिभिः ।
ववर्षुरुद्धतामपीतां देवीममरारयः ॥ ३० ॥
सा च तान् प्रहितान् वाणाञ्छ्लशक्तिपरश्वथान् ।
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातधनुर्मुक्तिमहेषुभिः ॥ ३१ ॥
तस्याग्रतस्तथा काली श्रूलपातिवदारितान् ।
स्वर्वाङ्गपोथितांश्वारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा ॥ ३२ ॥
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हत्तोजसः ।
वहाणी चाकरोच्छत्रन् येन येन स्म धावति ॥ ३३ ॥
माहेश्वरी त्रिश्रूलेन तथा चक्रेण वेष्णवी ।
दैत्याञ्ज्ञघान कौमारी तथा शक्तचातिकापना ॥ ३४ ॥

के नामसे संसारमें विख्यात हुई है ॥२८॥ वे महादेत्य भी भगवान् शिवके मुँहसे देवीके वचन सुनकर क्रोधमें भर गये और वहाँ कात्यायनी विराजमान थीं, उस ओर बढ़े ॥ २९॥ तदनन्तर वे देत्य अमर्षमें भरकर पहले ही देवीके कपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रोंकी ष्टृष्टि करने न्यो ॥ ३०॥ तब देवीने भी खेल-खेलमें ही धनुपकी टंकारकी और उससे छोड़े हुए बड़े-बड़े वाणों हारा देत्योंके चलाये हुए वाण, शूल, शक्ति और फरसोंको काट डाला ॥३१॥ फिर काली उनके आगे होकर शत्रुऑंको शूलके प्रहारसे विदीण करने लगी और खट्वाङ्मसे उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमिमें विचरने लगी और खट्वाङ्मसे उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमिमें विचरने लगी ॥ ३२॥ ब्रह्माणी भी जिस-जिस ओर दौड़ती उसी-उसी ओर अपने कमण्डलुका जल छिड़ककर शत्रुऑंके ओज और पराक्रमको नए कर देती थी॥ ३३॥ माहेश्वरीने त्रिशूलसे तथा वैष्णवीने चक्रसे और अत्यन्त क्रोधमें भरी हुई कुमार कार्तिकेयकी शक्तिने शक्ति देत्योंका संहार आरम्भ

१. पा०--जग्मुर्यतः ।

ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः। पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः ॥ ३५ ॥ **पेतुर्विदारिताः** तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः । वाराहमुर्त्या न्यपतंश्रक्रेण च विदारिताः ॥ ३६ ॥ नखैर्विदारितांश्वान्यान् भक्षयन्ती महासुरान्। चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा ॥ ३७॥ नारसिंही चण्डाङ्गहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूपिताः। पेतुः पृथिन्यां पतितांस्तांश्रखादाथ सा तदा ॥ ३८ ॥ इति मातृगणं ऋदुं मर्दयन्तं महासुरान्। द्याभ्युपायैर्विविधेर्ने शुर्देवारिसैनिकाः 1139 11 पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान्। योद्भमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥ ४० ॥

किया।। ३४ ॥ इन्द्रशक्तिके वज्रप्रहारसे विदीर्ण हो सैकड़ों देत्य-दानव रक्तकी धारा बहाते हुए पृथ्वीपर सो गये ॥ ३५ ॥ वाराही-शक्तिने कितनोंको अपनी थूथुनकी मारसे नष्ट किया, दाढ़ोंकी अग्रमागसे कितनोंको छाती छेद डाळी तथा कितने ही देत्य उसके चककी चोटसे विदीर्ण होकर गिर पड़े ॥३६॥ नारसिंही भी दूसरे-दूसरे महादेत्योंको अपने नखोंसे विदीर्ण करके खाती और सिंहनादसे दिशाओं एवं आकाशको गुँजाती हुई युद्ध-क्षेत्रमें विचरने लगी ॥ ३७ ॥ कितने ही असुर शिवदूतीके प्रचण्ड अदृहाससे अत्यन्त भयमीत हो पृथ्वीपर गिर पड़े और गिरनेपर उन्हें शिवदूतीने उस समय अपना ग्रास बना लिया ॥ ३८ ॥

इस प्रकार कोधमें भरे हुए मातृगणोंको नाना प्रकारके उपायोंसे बड़े-बड़े असुरोंका मर्दन करते देख दैत्यसैनिक भाग खड़े हुए ॥ ३९॥ मातृगणोंसे पीदित दैत्योंको युद्धसे भागते देख रक्तवीज नामक महादैत्य कोधमें भरकर

रक्तविन्दुर्यदा भूमी पतत्यस्य शरीरनः । समुत्पत्ति मेदिन्यां वत्त्रमाणस्तदासुरः ॥ ४१॥ युषुषे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः। **वतश्चेन्द्री** स्वनचेण रक्तनीजमताडयत् ॥ ४२ ॥ क्रिलेशेनाहतस्याग्रु वहुं सुस्राव शोणितम्। समुत्तस्थुस्तवो योधास्तद्र्पास्तत्पराक्रमाः ॥ ४३ ॥ यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तविन्द्वः। तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यवलिकमाः ॥ ४४ ॥ वे चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः। समं मानुभिरत्युग्रस्त्रपातातिभीपणम् ॥ ४५॥ पुनश्च वज्जपातेन ध्रुतमस्य शिरो यदा । ववाह रक्तं पुरुपास्तवो जाताः सहस्रशः॥ ४६॥

युद्धके लिये आया ॥ ४० ॥ उसके शरीरसं जब रक्तको चूँद पृथ्वीपर गिरती, तत्र उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादेत्य पृथ्वीपर पैदा हो जाता ॥४१॥ महासुर रक्तवीज हाथमें गदा टेकर इन्द्रदाकिके साथ युद करने लगा। तब ऐन्द्रीने अपने वज्रमे रक्तवीजको मारा ॥४२॥ वज्रसे घायल होनेपर उसके शरीरसे बहुत-सारक्त चृनेलगा और उससे उसीके समान रूप तथा पराक्रमवाले योढा उत्पन्न होने लगे ॥ ४३॥ उसके दारीरछे रक्तकी जितनी चूँदें गिरीं, उतने ही पुरुप उत्पन्न हो गये । वे सव रक्तवीलके समान ही बीर्यवान्, वलवान् तथा पराक्रमी थे ॥ ४४ ॥ वे रक्तमे उत्पन्न हीनेवाले पुरुष भी अत्यन्त भयंकर अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणोंके साथ बोर युद्ध करने ल्यो थे ॥ ४५ ॥ पुनः वज्रके प्रहारमे जब उसका मलक घायल हुआ। तव रक्त वहने लगा और उससे हनारों पुरुप उत्पन्न हो १. पा०--म्यास्त । २. पा०--तस्त ।

वैष्णिनी समरे चैनं चक्रेणाभिजधान ह ।
गद्या ताड्यामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् ॥ ४७ ॥
वैष्णिनीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्नावसम्भनैः ।
सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणेर्महासुरेः ॥ ४८ ॥
शक्त्या जधान कौमारी वाराही च तथासिना ।
माहेश्वरी त्रिश्लेन रक्तवीजं महासुरम् ॥ ४९ ॥
स चापि गद्या दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् ।
मातृः कोपसमानिष्टो रक्तवीजो महासुरः ॥ ५० ॥
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिश्लादिभिर्श्वन ।
पपात यो वे रक्तीध्मतेनासञ्चतशोऽसुराः ॥ ५१ ॥
तैश्रासुरासुक्सम्भूतरसुरेः सकलं जगत् ।
व्याप्तमासीक्ततो देवा भयमाजग्रुरुक्तमम् ॥ ५२ ॥
तान् विषण्णान् सुरान् दृष्टा चण्डिका प्राह सत्वरा ।

गये ॥४६॥ वैष्णवीने युद्धमें रक्तवीजपर चक्रका प्रहार किया तथा ऐन्द्रीने उस दैत्यसेनापितको गदासे चोट पहुँचायी ॥ ४७ ॥ वैष्णवीके चक्रसे धायल होनेपर उसके शरीरसे जो रक्त वहा और उससे जो उसीके बरावर आकारवाले सहसों महादेत्य प्रकट हिए, उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया ॥ ४८ ॥ कौमारीने शक्तिसे, वाराहीने खङ्गसे और माहेश्वरीने त्रिशूलसे महादेत्य रक्तवीजको धायल किया ॥ ४९ ॥ कोधमें भरे हुए उस महादेत्य रक्तवीजने भी गदासे सभी मातृशिक्तयोंपर पृथक् पृथक् प्रहार किया ॥५०॥ शक्ति और शूल आदिसे अनेक बार धायल होनेपर जो उसके शरीरसे रक्तकी धारा पृथ्वीपर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए ॥५१॥ इस प्रकार उस महादेत्यके रक्तसे प्रकट हुए असुरोंद्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया । इससे देवताओंको बढ़ा भय हुआ ॥ ५२ ॥ देवताओंको उदास देख चिष्डकाने कालीसे शीघतापूर्वक कहा—

उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीणे वदनं कुरु । ५३ ॥
मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तविन्दृन्महासुरान् ।
रक्तविन्दोः प्रतीच्छ न्वं वक्त्रणानेन येगिना ॥ ५४ ॥
भक्षयन्ती चर रणे तदृन्पन्नान्महासुरान् ।
एवयेप क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५५ ॥
भक्ष्यमाणास्त्वया चाग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे ।
इत्युक्त्वा तां ततो देवी ग्रूलेनाभिजधान तम् ॥ ५६ ॥
मुखेन काली जगृहे रक्तवीजस्य शोणितम् ।
ततोऽसावाजधानाथ गद्या तत्र चण्डिकाम् ॥ ५७ ॥
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽन्पिकामि ।
तस्याहतस्य देहान् वहु सुस्राव शोणितम् ॥ ५८ ॥
यतस्ततस्तद्दक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ।

प्चामुण्डे ! तुम अपना मुख और भी फैलाओ ॥५३॥ तथा मेरे शक्तपातसे गिरनेवाले रक्तिविन्दुओं और उनसे उत्पन्न होनेवाले महादेत्योंको तुम अपने इस उतावले मुखसे खा जाओ ॥ ५४॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न होनेवाले महादेत्योंको भक्षण करती हुई तुम रणमें विचरती रहो । ऐसा करनेसे उस देत्यका सारा रक्त क्षीण हो जानेपर वह स्वयं भी नष्ट हो जायगा ॥५५॥ उन भयंकर देत्योंको जब तुम खा जाओगी। तब दूसरे नये देत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे ।' यों कहकर चण्डिका देवीने शूल्से रक्तवी जको मारा ॥ ५६ ॥ और कालीने अपने मुखमें उसका रक्त ले लिया तब उसने वहाँ चण्डिकापर गदासे प्रहार किया ॥ ५७ ॥ किंतु उस गदापातने देवीको तिनक भी बंदना नहीं पहुँचायी । रक्तवी जके घायल शरीरसे बहुत-सा रक्त गिरा ॥ ५८ ॥ किंतु च्यों ही यह गिरा त्यों ही चामुण्डाने उसे अपने मुखमें ले लिया ।

१. पा०—विस्तरं। २. पा०—वेगिता। ३. इसके दाद कही-कही 'ऋषिरुवाच' इतना स्थिक पाठ है।

मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान् महासुराः ॥ ५९॥ तांश्रखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् । देवी श्रूलेन वज्रेणै वाणैरसिभिऋष्टिभिः ॥ ६०॥ जघान रक्तवीजं तं चामुण्डापीतशोणिनम् । स पपात महीपृष्ठे शस्त्रेसंह्वसमाहतः ॥ ६१॥ नीरक्तश्च महीपाल रक्तवीजो महासुरः । ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्तिदशा नृप ॥ ६२॥ तेषां मान्गणो जातो नन्तिसृद्धादोद्धतः ॥ॐ॥ ६३॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिकं मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये

रक्तवी बवबो नामाष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ उवाच १, अर्घश्लोकः १,श्लोकाः ६१, एवम् ६३, एवमादितः ५०२ ॥

1-00-0

रक्त गिरनेसे कालीके मुखमें जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गयी और उसने रक्तवीजका रक्त भी पी लिया। तदनन्तर देवीने रक्तवीजको जिसका रक्त चामुण्डाने पी लिया था, वज्र, वाण, खड्ग तथा ऋष्टि आदिसे मार डाला। राजन् ! इस प्रकार शस्त्रोंके समुदायसे आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तवीज पृथ्वीपर गिर पद्गा। नरेश्वर ! इससे देवताओंको अनुपम हर्षकी प्राप्ति हुई ॥ ५९–६२ ॥ और मातृगण उन असुरोंकेरक्त-पानके मदसे उद्धत-सा होकर नृत्य करने लगा॥ ६३ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणके सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें रक्तबीज-वच नामक आठवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

# नवमोऽध्यायः

निशुम्भ-वध

ध्यानम्

ॐ वन्ध्ककाश्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्क्षशौ च वरदां निजवाहुदण्डेः। विभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र-मधीम्त्रिकेशमनिशं वपुराश्रयामि।।

'ॐ' राजोवाच ॥ १ ॥

विचित्रमिद्माख्यातं भगवन् भवता मम । देव्याश्रितमाहात्म्यं रक्तवीजवधाश्रितम् ॥ २ ॥

में अर्धनारीश्वरके श्रीविग्रहकी निरन्तर शरण देता हूँ । उसका वर्ण पन्धूक पुष्प और सुवर्णके समान रक्त-पीतिमिश्रित है । वह अपनी भुजाओं में सुन्दर अक्षमाला, पाश, अङ्कुश और वरद-मुद्रा धारण करता है। अर्धनन्द्र उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रोंसे सुशोभित है।

राजाने कहा—॥ १ ॥ भगवन् ! आपने रक्तवीजके वधके सम्यन्य रखनेवाला देवी-चरित्रका यह अद्भृत माहासम्य मुझे यतलाया॥ २ ॥ भृयक्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तवीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्मनिशुम्भश्रातिकोपनः॥३॥

ऋषिरुवाच ॥ ४ ॥

चकार कोपमतुलं रक्तवीजे निपातिते।

ग्रुम्भासुरो निग्रुम्भश्च हनेप्त्रन्येपु चाहवे।। ५।।

हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामप्रमुद्रहन्।

अभ्यधाविन्नग्रुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया।। ६।।

तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्क्ययेश्च महासुराः।

संद्ष्टीष्ठपुटाः कुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः।। ७।।

आजगाम महावीर्यः ग्रुम्भोऽपि स्वत्रलैर्द्यतः।

निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः।। ८।।

ततो युद्धमतीवासीद् देव्या ग्रुम्भनिग्रुम्भयोः।

ग्रुर्विभतीवोग्रं भेषयोरिव वर्पतोः।। ९।।

अब रक्तबीजके मारे जानेपर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए ग्रुम्भ और निशुम्भने जो कर्म किया, उसको मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

त्रमृषि कहते हैं— "४॥ राजन्! युद्धमें रक्तवीज तथा अन्य दैत्योंके मारे जानेपर ग्रुम्भ और निग्रुम्भके क्रोधकी सीमा न रही ॥ ५॥ अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निग्रुम्भ अमर्पमें भरकर देवीकी ओर दौड़ा। उसके साथ असुरोंकी प्रधान सेना थी॥ ६॥ उसके आगे-पीछे तथा पार्वभागमें वड़े-बड़े असुर थे, जो क्रोधसे ओठ चवाते हुए देवीको मार डालनेके लिये आये॥ ७॥ महापराक्रमी ग्रुम्भ भी अपनी सेनाके साथ मातृगणोंसे युद्ध करके क्रोधवश चण्डिकाको मारनेके लिये आ पहुँचा॥ ८॥ तव देवीके साथ ग्रुम्भ और निग्रुम्भका वोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों देत्य मेगोंकी माति वाणोंकी भयंकर वृष्टि कर रहे थे॥ ९॥

चिच्छेद्।साञ्छरांसाभ्यां चण्डिका प्रेशरोत्करैः। ताडग्रामास चाङ्गेषु ग्रस्त्रोधरसुरेश्वरौ ॥ १०॥ निशुम्भो निशितं खङ्गं चर्म चादाय सुप्रभग्। अताडयन्मृर्धिन सिंहं देच्या बाहनमुत्तमस् ॥ ११ ॥ ताहिते वाहने देवी शुरग्रणासिमुत्तमम्। निशुस्मसाशु चिच्छेद चर्म चाप्यप्रचन्द्रकम्॥ १२॥ छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाथिमुखागताम् ॥ १३॥ क्रोपाध्मातो निशुम्भोऽथ श्लं जग्राह दानवः। आर्यातं मुप्टिपातेन देवी तचाप्यचृणीयत् ॥ १४॥ औविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चिष्टिकां प्रति । सापि देव्या त्रिश्लेन भिन्ना भसट्यमागता॥ १५॥ उन दोनोंके चलाये हुए वाणोंको चण्डिकाने अपने वाणोंके नम्हसे तुरंत काट डाला और शस्त्रसमूहोंकी वर्षा करके उन दोनों देखपतियोंके अङ्गोंमें भी चीट पहुँचायी ॥ १०॥ निशुम्भने तीखी तलवार और चमकती हुई बाल हेकर देवीके श्रेष्ठ वाहन मिहके मस्तकपर प्रहार किया ॥ ११ ॥ अपने वाहनको चोट पहुँचनेपर देवीने क्षुरप्र नामक वाणसे निद्युम्भकी श्रेष्ठ तलवार तुनंत ही काट डाली और उसकी ढालको भी, जिसमें आट चाँद जड़े थे, खण्ड-छण्ड कर दिया ॥१२॥ डाल और तलवारके कट जामेपर उस असुरने शक्ति चनायी। किंतु सामने आनेपर देवीने चक्रते उसके भी दो दुकड़े कर दिवे ॥ १३ ॥

अव तो निशुम्भ कोथसे जल उटा और उस दानवने देवीको मारनेके विवे खूल उठाया; किंतु देवीने समीप आनेपर उसे भी मुक्केमे मारफर कृ<u>ण</u> कर दिया ॥ १४ ॥ तद उसमें गदा घुमाकर चण्डीके जपर चलावी: परंदू इत १. पा॰—ऽऽज्ञुशरोलारै: । २. पा॰-आयानी । १. पा॰—अयाना ।

दैत्यपुङ्गचस् । तमायान्तं परशहस्तं तत: आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भृतले ॥ १६॥ तिसान्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे। भ्रातर्यतीव संकुद्धः प्रययौ हन्तुमिन्वकाष् ॥ १७॥ रथस्यस्तथात्युच्चेर्गृहीतपरमायुधैः । स भुजैरष्टाभिरतुलैर्च्याप्याशेषं वभौ नभः॥१८॥ समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्। तमायान्तं ज्याशब्दं चापि धनुषश्रकारातीव दुःसहम् ।। १९ ।। ककुभो निजघण्टास्वनेन तेजोवधविधायिना ॥ २०॥ समस्तदैत्यसैन्यानां महानादैस्त्याजितेभमहामदैः । सिंहो पूरयामास गगनं गां तथैवं दिशो दश ॥ २१ ॥

भी देवीके त्रिशूलंसे कटकर भस्स हो गयी ॥ १५ ॥ तदनन्तर दैत्यराज निशुम्भको फरसा हाथमें लेकर आते देख देवीने बाणसमूहोंसे घायल कर धरतीपर सुला दिया ॥१६॥ उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भके धराशायी हो जानेपर शुम्भको बड़ा कोध हुआ और अम्बिकाका वध करनेके लिये वह आगे बढ़ा ॥ १७ ॥ रथपर बैठे-बैठे ही उत्तम आयुधोंसे सुशोभित अपनी बड़ी-बड़ी आठ अनुपम सुजाओंसे समूचे आकाशको ढककर वह अद्भुत शोभा पानेलगा ॥१८॥ उसे आते देख देवीने शङ्क बजाया और धनुषकी प्रत्यञ्चाका भी अत्यन्त दुस्सह शब्द किया ॥ १९ ॥ साथ ही अपने घण्टेके शब्दसे, जो समस्त देख-सैनिकोंका तेज नष्ट करनेवाला था, सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त कर दिया ॥ २० ॥ तदनन्तर सिंहने भी अपनी दहाइसे, जिसे सुनकर बड़े-बड़े गजराजोंका महान् मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और दसों दिशाओंको

१. पा०--तथोपदिशो ।

ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्। कराभ्यां तन्तिनादेन प्रायस्त्रनास्ते तिरोहिताः ॥२२॥ अङ्गाङ्गहासमिश्चितं शिवदृती चकार ह। तैः शब्दरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययो ॥२३॥ दुरात्मंस्तिष्ठ तिण्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा। तदा जयेत्यभिहितं देवराकाशसंस्थितः ॥२४॥ शुम्भेनागत्य या शक्तिर्भुक्ता ज्वालातिभीपणा। आयान्ती बहिक्टाभा सा निरस्ता महोल्कया॥२५॥ सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्। निर्धातनिःस्वनो वारो जितवानवनीपते॥२६॥ शुम्भम्रक्ताव्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताव्छरान्।

गुँजा दिया ॥ २१ ॥ फिर कालीने आकाशमें उछलकर अपने दोनो हाथाँसे पृथ्वीपर आचात किया । उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहलेके नभी शब्द शान्त हो गये ॥ २२ ॥ तत्यश्चात् शिवदूतीने देत्योंके लिये अमङ्गरजनक अदृहास किया, इन शब्दोंको सुनकर समस्त अतुर थरों उठे; किंतु शुम्भको वड़ा क्रोध हुआ ॥ २३ ॥ उस समय देवीने जब शुम्भको लक्ष्य करके कहा—एओ दुरात्मन् ! खड़ा रह, त्यड़ा रह, तभी आकाशमें ताड़े हुए देवता बोल उठे, जब हो, जब हो? ॥ २४॥ शुम्भने वहाँ आवर व्यालाओं? युक्त अत्यन्त भयानक शक्ति चलायी । अग्निमय पर्वतके समान आहीं गुई तस शक्तिको देवीने बड़े भागे त्यकेले दूर हटा दिया ॥ २५ ॥ उस समय शुम्भके सिहनादसे तीनों योक गूँज उठे। राजन्! उसकी प्रतिस्वित्तने यहारातके समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य तब शब्दोंको जीत लिया ॥ २६ ॥ शुम्भके चलाये हुए वाणोंके देवीने और देवीके चलाये हुए वाणोंके शुम्भने

चिच्छेद स्वशरेरुग्नैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥२०॥ ततः सा चण्डिका क्रद्धा ग्रूलेनाभिज्ञधान तम् । स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छतो निपपात ह ॥२८॥ ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः । आजधान शरेर्देवीं कालीं केसरिणं तथाई॥२९॥ पुनश्च कृत्वा वाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । चक्रायुधेन दितिजञ्छादयामास चण्डिकाम् ॥३०॥ ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी । चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरेः सायकांश्च तान् ॥३१॥ ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् । अभ्यधावत वे हन्तुं दैत्यसेनासमाष्ट्रतः ॥३२॥ तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । स्वहमेन शितधारेण स च ग्रूलं समाददे ॥३३॥

अपने भयंकर वाणोंद्वारा सैकड़ों और इजारों टुकड़े कर दिये ॥ २७ ॥ तव क्रोधमें भरी हुई चण्डिकाने ग्रुम्भको शूलवे मारा । उसके आघातसे मृच्छित हो वह पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २८ ॥

इतनेमें ही निशुम्भको चेतना हुई और उसने धनुप हाथमें लेकर वाणोंद्वारा देवी, काली तथा सिंहको वायल कर डाला ॥ २९ ॥ फिर उस दैत्यराजने दस हजार वाहें बनाकर चक्रोंके प्रहारसे चण्डिकाको आच्छादित कर दिया ॥ ३० ॥ तब दुर्गम पीड़ाका नाश करनेवाली भगवती दुर्गाने कुपित होकर अपने वाणोंसे उन चक्रों तथा वाणोंको काट गिराया ॥३१॥ यह देख निशुम्भ देखसनाके साथ चण्डिकाका वध करनेके लिये हाथमें गदा ले बड़े वेगसे दौड़ा ॥३२॥ उसके आते ही चण्डोने तीखी धारवाली तलवारसे उसकी गदाको शीव ही काट डाला। तब उसने शूल हाथमें ले लिया॥३३ 117.57 र्पर गुलहस्तं समायान्तं निशुम्भममगढ्नम्। विन्याध शूलेन वेगाविद्वेन चण्डिका ॥३४॥ भिन्नस्य तस्य श्रूलेन हद्यान्निःसृतोऽपरः। महावला महाबीर्यस्तिष्टेति 9]] पुरुषा बदन ॥३५॥ निष्क्रामतो द्वी प्रहस्य स्वनवत्ततः। शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसाचपतद्भवि ॥३६॥ सिंह्ञस्वादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्। असुरांस्तांस्तथा काली शिवदृती तथापरान्॥३७॥

कौमारीशक्तिनिभिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः। त्रह्माणीमन्त्रपृतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥३८॥ माहेश्वरीत्रिशृहेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे ।

देवताओंको पीड़ा देनेवाले निगुम्भको ग्रूल हाथमें लिये आतं देल चण्डिकान वेगसे चलाये हुए अपने सूलसे उसकी छाती. छेद. टाली ॥ १४ ॥ गृहस विदीर्ण हो जानेपर उसकी छातीसे एक दूसरा महाकली एवं महारराकसी पुरुष प्यड़ी रह, खड़ी रह' कहता हुआ निकला ॥ ३५ ॥ उन निकलने हुए पुरुपकी वात गुनकर देवी उटाकर हैंन पड़ीं और खट्गने उन्होंने उडका मलक काट डाला, फिर तो वह पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ तदनन्तर सिंह अपनी दाढ़ोंने अनुरोकी गर्दन कुचलहर खाने लगा, यह दड़ा भर्दकर एट्य था । उधर काली तथा शिवदूनीने भी अन्यान्य देखींका भवण आरम्भ किया ॥ ३७ ॥ कीमारीकी शक्तिस विदीण होकर कितने ही महाहैत्व नष्ट हो गये । ब्रह्माणीके मन्त्रपृत जलसे निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए ॥ ३८॥ कितने ही देंत्य माहेश्वरीके विश्वतंत्रे छिन्न-भिन्न हो धराशार्ता हो

वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूणींकृता सुवि ॥३९॥ खैण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः । वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविसुक्तेन तथापरे ॥४०॥ केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् । भक्षिताश्रापरे कालीशिवद्तीमृगाधिपैः ॥ॐ॥४१॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ उवाच २, श्लोकाः ३९, एवम् ४१, एवमादितः ५४३ ॥

गये। वाराहीके थूथुनके आघातसे कितनोंका पृथ्वीपर कचूमर निकल गया॥ ३९॥ वैष्णवीने भी अपने चक्रसे दानवोंके दुकदे-दुकदे कर डाले। ऐन्द्रीके हाथसे छूटे हुए वज्रसे कितने ही प्राणोंसे हाथ धो वैठे॥ ४०॥ कुछ असुर नष्ट हो गये, कुछ उस महायुद्धसे भाग गये तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंहके ग्रास बन गये॥ ४१॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमें निशुम्भ-वध नामक नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९॥



## दशमोऽध्यायः



'ॐ' उत्तप्तहेमरुचिरां रिवचन्द्रविह-नेत्रां धनुक्श्रग्यताङ्क्षश्रपाशश्र्लम् । रम्येर्भुजैश्र द्धतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ निशुम्भं निहृतं हृद्रा भ्रातरं प्राणसम्मितम् ।

निशुम्भ निहते दृष्ट्रा भ्रातर प्राणसम्मितम् । हन्यमानं वलं चेव शुम्भः कुद्धोऽत्रवीद्वनः ॥ २ ॥ वलावलेपौद् दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह ।

में मस्तकपर अर्द्धचन्द्र धारण करनेवाली शिवशक्तिस्वरूपा भगवती कामेश्वरीका हृदयमें चिन्तन करता हूँ। वे तगये हुए मुवर्णके नमान मुन्दर हैं। मूर्व, चन्द्रमा और अग्नि—ये ही तीन उनके नेव हैं तथा ये अपने मनोहर हाथोंमें धनुष-वाण- अहुना, पाश और शुल धारण किये हुए है।

प्रमुषि कहते हैं—॥१॥ राजन् ! अपने प्राणीके समान प्यारे मार् निशुम्भको मारा गया देख तथा सारी नेनाका नंदार होता जान शुम्भने कृषित होकर करा—॥ २॥ खुष्ट हुर्गे ! तू बटके अभिमानमे आवर

१. पा०--पट्ट० '

अन्यासां वलमाश्रित्य युद्धचसे यातिमानिनी ॥ ३ ॥ देव्युगच ॥ ४ ॥

एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । पञ्चेता दुष्ट मय्येव विद्यान्त्यो मद्विभृतयैः ॥ ५ ॥ ततः समस्तास्ता देव्यो त्रह्माणीत्रमुखा लयम् । तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका ॥ ६ ॥ देव्युवाच ॥ ७ ॥

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता । तत्संहतं मयैकेव तिष्ठाम्याजी स्थिरो भव ॥ ८ ॥ ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥

ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः । पत्रयतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् ॥१०॥

झ्ठ-मूठ्का घमण्ड न दिखा । त् वड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियोंके वस्त्रका सहारा लेकर लड़ती है' ॥ ३॥

देवी वोर्छी—॥ ४॥ ओ दुष्ट! मैं अकेली हूँ। इस संसारमें मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं॥ ५॥

तदनन्तर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अभ्विका देवीके शरीरमें छीन हो गर्यो । उस समय केवल अभ्विका देवी ही रह गर्यो ॥ ६ ॥

देवी वोर्ली—॥७॥ मैं अपनी ऐश्वर्यशक्तिसे अनेक रूपोंमें यहाँ उपिखत हुई थी। उन सब रूपोंको मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्धमें खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ॥८॥

श्रृषि कहते हैं—॥ ९॥ तदनन्तर देवी और शुम्भ दोनोंमें सव देवताओं तथा दानवोंके देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ १०॥

१. इसके वाद किसी-किसी प्रतिमें 'ऋषिरुवाच' इतना अधिक पाठ है।

श्रविषे शितेः श्रम्त्रेम्तथास्त्रे व्येद दारुणेः ।
तियोर्युद्धमभृद्ध्यः सर्वरोक्तभयद्भग् ॥११॥
दिव्यान्यत्वाणि शतशो ग्रुमुचे यान्यथाम्बिका ।
वभञ्ज तानि देन्येन्द्रस्तत्प्रतीयातकर्तृभिः ॥१२॥
मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी ।
वभञ्ज लीरुयेवोग्रहुँद्धारोच्चारणादिभिः ॥१३॥
ततः श्रशतेदेवीमाच्छाद्यत सोऽसुरः ।
सौषि तत्कुषिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥१४॥
छिन्ने धनुषि देत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे ।
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ॥१५॥
ततः खन्नग्रपादाय शतचन्द्रं च भानुमन ।
अभ्यथावन्द्रा देवीं देत्यानामधिषेक्वरः ॥१६॥

वाणोंकी वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारण अस्त्रोंके प्रदारके कारण उन दोनों-का युद्ध सब लोगोंके लिये बड़ा भयानक प्रतीत हुआ ॥ ११ ॥ उन समय अम्बिका देवीने जो सेकड़ों दिख्य अस्त्र छोड़े, उन्हें देदराज श्रूरभने उनके निवारक अस्त्रोंद्वारा काट डाला॥ १२ ॥ इसी प्रकार श्रुरभने भी जो दिहार अस्त्र नलाये, उन्हें परमेश्वरीने भयंकर हुंकार शब्दके उद्यारण आदिवारा खिलवाड़में ही नष्ट कर डाला॥१३॥ तब उन असुरभे मेश्चर्ड़ी वाणीते देवीकी आव्ह्यादित कर दिया। यह देख कोधमें भरी हुई उन देखीने भी वाप मारकर उत्तरा धनुष काट डाला॥ १४॥ धनुष कट जानेपरभित्र देखराजते शक्ति हाथमें ली, किंतु देवीने चक्ते उनके हाथकी शक्तिको भी काट गिराया॥ १५ ॥ तत्त्रश्चात् देखोंके कामी श्रूरभने सी लोददाली चनवती हुई डाल और तलवार हाथमें ले उन समय देवीवर धाया किया॥ ६६॥

१. पाः—ए० । २. पार्व्याच । २. पार्व्याः वी न्तुं क्लिः ।

तस्यापतत एवाशु खड़ं चिच्छेद चण्डिका।
धनुर्मुक्तैः शितेर्बाणेश्वर्म चार्ककरामलं ।।१७॥
हताक्वः स तदा देत्यिक्छिन्नधन्वा विसारिथः।
जग्राह गुद्धरं घोरमिन्बकानिधनोद्यतः।।१८॥
चिच्छेदापततस्तस्य गुद्धरं निशितैः शरैः।
तथापि सोऽभ्यधावत्तां गुष्टिग्रुद्धम्य वेगवान्।।१९॥
स गुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः।
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्।।२०॥
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले।
स देत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः।।२१॥
उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैदेवीं गगनमास्थितः।
तत्रापि सा निराधारा गुगुधे तेन चण्डिका।।२२॥

उसके आते ही चण्डिकाने अपने घनुष्ये छोड़े हुए तीखे वाणों द्वारा उसकी सूर्य-किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवारको तुरंत काट दिया ॥ १७॥ फिर उस दैत्यके घोड़े और सार्यि मारे गये, धनुष्य तो पहले ही कट चुका था, अव उसने अम्बिकाको मारने के लिये उद्यत हो भयंकर मुद्गर हायमें लिया ॥ १८॥ उसे आते देख देवीने अपने तीक्ष्ण वाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला, तिसपर भी वह अपुर मुक्का तानकर बड़े वेगसे देवीकी और झपटा ॥ १९॥ उस दैत्यराजने देवीकी छातीमें मुक्का मारा, तब उस देवीने भी उसकी छातीमें एक चाँटा जड़ दिया ॥ २०॥ देवीका थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुम्म पृथ्वीपर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत् उठकर खड़ा हो गया॥ २१॥ फिर वह उन्नलाऔर देवीको ऊपर ले जाकर आकाशमें खड़ा हो गया; तब चण्डिका आकाशमें भी विना किसी आधारके ही शुम्भके

१. इसके वाद किसी-किसी प्रतिमें — 'अश्वांश्च पातयामास रथं सारिथना सह।' इतना अधिक पाठ है।

नियुद्धं खे तदा दत्यश्रण्डिका च परम्परम्। प्रथमं सिद्धमुनिविसायकारकष् ॥२३॥ चक्रतः ततो नियुद्धं सुचिरं ऋत्वा तेनास्विका सह। चिक्षेप धरणीतले ॥२४॥ श्रामयामास उत्पात्य स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिंतः। दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥२५॥ अभ्यधावत तमायान्तं ततो देवी सर्वद्तयजनेद्यरम्। जगत्यां पातयामास भिन्वा शुलेन वक्षसि ॥२६॥ स गतासुः पपातोर्व्या देवीग्रूलाग्रविक्षतः। चालयन् सकलां पृथ्वीं सान्धिद्वीपां सपर्वताम् ॥२७॥ ततः प्रसन्नमितलं हते तसिन् दुरात्मनि । जगत्खास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः ॥२८॥

साथ युद्ध करने लगी ॥२२॥ उस समय दैल्य और चिष्डका आकादाने एक दूसरेसे लड़ने लगे । उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियोंको विस्मयमें डालनेवाला हुआ ॥ २३ ॥ फिर अभ्विकाने सुम्मके साथ बहुत देरतक युद्ध करनेके पश्चात् उसे उठाकर सुमाया और पृथ्वीपर पटक दिया ॥२४॥ पटके जानेपर पृथ्वीपर आनेके बाद वह दुशस्मा देल पुनः चिष्ठकाका वस करनेकेलिये उनकी और बड़े वेगसे दौड़ा ॥ २५ ॥ तद समन्त टेल्योंके राजा सुम्भको अपनी और आते देख देवीने जिस्तृतमे उसकी हाती स्वेशक उसे पृथ्वीपर गिरा दिया ॥२६॥ देवीके स्वृतको धारमे घायल होनेपर उसके प्राणपखेल उड़ गये और वह समुद्दी, दीवीं तथापर्वतींसहित समूर्ची पृथ्वीको कँवाता हुआ भूमिपर गिर पड़ा ॥ २७ ॥ तदनन्तर उस दुरास्मके मार जानेपर सम्पूर्ण जगत प्रसन्त एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया! आवादा स्वन्त

१. पा०--वेगवान्।

उत्पातमेवाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥२९। ततो देवराणाः सर्वे हर्पनिर्भरमानसाः । वभ्रवुनिहते तसिन् गन्धर्वा ललितं जगुः ॥३०॥ अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः । ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभृहिवाकरः ॥३१॥ जन्वलुश्चारनयः शान्ताःशान्ता दिग्जनितस्त्रनाः॥ॐ॥३२

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मावर्णिके सन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

उवाच ४,अर्घश्लोकः १,स्रोकाः २७,एवम् ३२,एवमादितः॥५७५॥

दिखायी देने लगा ॥ २८ ॥ पहले जो उत्पातमूचक मेव और उस्कापात होते थे, वे सब शान्त हो गये तथा उस देल्यके मारे जानेपर निदयाँ भी ठीक मार्गसे बहने लगीं ॥ २९ ॥ उस समय शुम्भकी मृत्युके बाद सम्पूर्ण देवताओं का हृदय हषसे भर गया और गन्धवंगण मधुर गीत गाने लगे ॥ ३० ॥ दूसरे गन्धवं वाजे वजाने लगे और अप्तराएँ नाचने लगीं । पिवत्र वायु बहने लगी । सूर्यकी प्रभा उत्तम हो गर्या ॥ ३१ ॥ अग्निशालाकी बुझी हुई आग अपने आप प्रज्यलित हो उठी तथा सम्पूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शान्त हो गये ॥ ३२ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुगणमें सावर्णिक मन्त्रन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहातम्यमें 'शुग्म-त्रन' नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥

# एकाद्श्राऽच्यायः देवताओंद्वारा देवीकी स्तृति तथा देवीद्वारा देवताओंको

वरदान

~c+2t2+2~

ध्यानम्

'ॐ' वालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम् । स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभज भुवनेशीम् ॥ 'ॐ' क्षिकवाच ॥ १ ॥

देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा विह्नपुरोगमास्ताम् । कान्यायनीं तुष्डुबुरिष्टलीभाद् विकाशियकत्राव्जविकाशिताशाः ॥ २ ॥

में भुवनेश्वरा देवीका ध्यान करता हूँ । उनके शीअद्वीकी आभा प्रभातकालके सूर्यके समान हैं । मन्तकरर चन्द्रभाका मुकुट है । वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रोंने युक्त हैं । उनके मुखपर सुमकानकी छटा छावी रहती है और हाथोंमें वरदा अङ्कुका पादा एवं अभय-गृटा शोभा पति हैं ।

प्रमुषि कहते हैं—॥ १॥ देवीके द्वारा वहाँ महादेखरांत गुम्भके मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता अग्निको आगे करके उन कालापनी देवीकी स्तुति करने लगे। उस समय अभीवकी प्राप्ति होनेसे उनके मृतकमल दमक उठे थे और उनके प्रकाशने दिशाएँ भी जगमगा उठी थीं॥ २॥

प्रसीद प्रपन्नार्तिहरे देवि मातर्जगतोऽखिलस्य । प्रसीद विक्वेश्वरि पाहि विक्वं प्रसीद त्वमीक्वरी देवि चराचरस्य ॥ ३ ॥ जगतस्त्वमेका आधारमृता स्थितासि । महीस्बरूपेण यतः स्बह्रपस्थितयाः त्वरीत-अपां दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घयवीर्ये ॥ ४ ॥ वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या त्वं विश्वस्य बीजं परमासि माया । देवि समस्तमेतत् सम्मोहितं त्वं वे प्रसन्ता भ्रुवि मुक्तिहेतुः। ५॥ समस्तास्तव देवि मेदाः विद्याः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ।

देवता बोले—शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि! हमपर प्रसन्न होओ। सम्पूर्ण जगत्की माता ! प्रसन्न होओ। विश्वेश्वरि! विश्वकी रक्षा करो। देवि! तुम्हीं चराचर जगत्की अधीश्वरी हो ॥३॥ तुम इस जगत्का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वीरूपमें तुम्हारी ही स्थिति है। देवि! तुम्हारापराक्रम अल्डानीय है। तुम्हीं जल्लपमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगत्को तृप्त करती हो। प्र॥ तुम अनन्त बलसम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्वकी कारणभृतापरा माया हो। देवि! तुमने इस समस्त जगत्को मोहित कर रक्ता है। तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस पृथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती हो॥ ५॥ देवि! सम्पूर्ण विद्याएँ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। जगत्में जितनी स्नियाँ हैं, वे सब तुम्हारी

त्वर्यकया पूरितमम्वर्यतत्

का ते स्तुतिः स्तन्यप्रा परोक्तिः ॥ ६ ॥
सर्वभृता यदा देवी कार्गद्वेक्तिप्रदायिनी ।
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७ ॥
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते ।
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥
कलाकाष्ट्रादिरूपेण परिणामप्रदायिनि ।
विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभृते सनातिन ।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥

दी मूर्तियाँ हैं । जगदम्य ! एकमात्र तुमने दी इस विश्वको न्याप्त कर रक्ता है । तुम्हारी स्तृति क्या हो सकती है ! तुम तो स्तवन करने योग्य पदायाँ ए एवं परा वाणी हो ॥ ६ ॥ जय तुम सवंस्करपा देवी एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली हो तव इसी रूपमें तुम्हारी स्तृति हो गयी । तुम्हारी स्तृतिके लिये इसके अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं ॥ ७ ॥ बुद्धिस्परे सव लोगों के हृदयमें विराजमान रहनेवाली तथा म्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली नारायणी देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥८॥ कला, काष्टा आदिके रूपके कमझः परिणाम (अवस्था-परिवर्तन) की ओर ले जानेवाली तथा विश्वका उपसंहार करनेमें समर्थ नारायणी ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ९ ॥ नारायणी ! तुम सव प्रकारका मंगल प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो । कल्याणदादिनी शिवा हो । सव प्रकारको सिद्ध करनेवाली, शरणागतवस्त्रला, तीन नेर्घोवाली एवं गौरी हो । तुम्हें नमस्कार है ॥ १० ॥ तुम सृष्टि, पालन और संहारकी शक्तिभूता, सनातनी देवी, गुणोंका आधार तथा सवंगुगमयी हो । नारायिति !

१. पा०--मुक्ति । २. पा०--माहत्ये ।

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यात्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२॥ हंसयुक्त शिमानस्थे त्रह्माणीरूपधारिणि । कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ त्रिश्रलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । माहेश्वरीखरूपेण नारायणि नमोऽम्तु ते ॥ १४ ॥ महाशक्तिधरेऽनघे । मयुरकुक्कुटवृते कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ गृहीतोग्रमहाच क्रे दंष्ट्रोद्धतवसुन्धरे । वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७॥

तुम्हें नमस्कार है ॥ ११ ॥ शरणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें संलग्न रहनेवाली तथा सबकी पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी देवी ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १२ ॥ नारायणि ! तुम ब्रह्माणीका रूप घारण करके हंसोंसे जुते हुए विमानपर वैठती तथा कुश-मिश्रित जल लिड़कती रहती हो । तुम्हें नमस्कार है ॥ १३ ॥ माहेश्वरीरूपसे त्रिशूल, चन्द्रमा एवं सर्पको घारण करनेवाली तथा महान् वृपभकी पीठपर बैठनेवाली नारायणी देवी ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १४ ॥ मोरों और मुर्गोंसे विरी रहनेवाली तथा महाश्चिक्त घारण करनेवाली कौमारीरूपधारिणी निष्पापे नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १५ ॥ शङ्का, चक्र, गदा और शार्क्क घनुपरूप उत्तम आयुधोंको घारण करनेवाली बैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि ! तुम प्रसन्न होओ ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १६ ॥ हाथमें भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ोंपर घरतीको उठाये वाराहीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १६ ॥ हाथमें भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ोंपर घरतीको उठाये वाराहीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १७ ॥

नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं द्त्यान् कृतो घने । त्रेलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽम्तु ते ॥ १८ ॥ किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले । वृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नसोऽम्तु ते ॥ १९ ॥ शिवदृतीस्क्रपेण हतद्त्यमहावले । घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽम्तु ते ॥ २० ॥ दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूपणे । चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽम्तु ते ॥ २१ ॥ लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रवे । महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽम्तु ते ॥ २२ ॥ महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽम्तु ते ॥ २२ ॥

भयंकर नृसिंहरूपसे देत्योंके वधके लिये उद्योग करनेवाली तथा विभुवनवी रहाने संलग्न रहनेवाली नागयणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥१८॥ मस्तव पर किरीट और हाथमें महावज धारण करनेवाली, महर्त नेत्रोंके कारण उद्देश दिखायी देनेवाली और घृत्रामुरके प्राणींका अपहरण करनेवाली,हर्द्रशक्तिरूपा नारायणी देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १९ ॥ शिवदूतीरूपसे दंत्योंकी महती सेनाका संहारकरनेवाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करनेवाली नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २० ॥ दाहोंके कारण विकराल मुख्याली मुख्याली विभूषित मुख्याईनी चामुख्यारूपा नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २० ॥ वहांके कारण विकराल मुख्याली तथा महा लक्ष्मी, लजा, महाविद्या, शद्या, पुष्टि, स्वधा, धुवा, महाराधि तथा महा अविद्यारूपा, नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २२ ॥ मेदा, सरस्वती, वरा (श्रेष्ठा), भृति (ऐक्षर्यरूपा), वाभ्रवी (भृरे रंगकी अथवा पार्वती),

१. पा०-पुष्टे । २. पा०-रावे । ३. पा०-महामापे ।

नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २३॥ सर्वस्ररूपे सर्वेशे सर्वशक्तिममन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ २४॥ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूपितम् । पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २५॥ ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसदनम् । त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥ २६॥ हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् । सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ २७॥ असुरास्रुग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः । शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् ॥ २८॥

तामसी ( महाकाली ), नियता ( संयमपरायणा ) तथा ईशा (सवकी अधीश्वरी ) रूपिणो नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २३ ॥ सर्वस्वरूपा, मर्वेश्वरी
तथा सन प्रकारकी शक्तियोंने सम्पन्न दिन्यरूपा दुगें देवि ! सन भयोंसे हमारी
रक्षा करो; तुम्हें नमस्कार है ॥ २४ ॥ कात्यायनो ! यह तीन लोचनोंसे
विभूपित तुम्हारा सीम्य मुख सन प्रकारके भयोंसे हमारी रक्षा करे । तुम्हें
नमस्कार है ॥२५॥ भद्रकालो ! ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होनेवाला
अत्यन्त भयंकर और समस्त असुरोंका सहार करनेवाला तुम्हारा त्रिशूल
भयसे हमें बचाये । तुम्हें नमस्कार है ॥ २६ ॥ देवि ! जो अपनी ध्वनिसे
सम्पूर्ण जगत्को न्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किये रेता है, वह तुम्हारा
वण्टा इमलोगोंकी पापोंसे उसी प्रकार रक्षा करे, जैमे माता अपने पुत्रोंकी बुरे
कर्मोंसे रक्षा करती है ॥ २७ ॥ चिण्डिके ! तुम्हारे हाथोंमें सुशोभित खड़ा,
जो असुरोंके रक्त और चर्वांसे चित्रत है, हमारा मङ्गल करे। हम तुम्हें नमस्कार

सर्वतः श्रवणवाणे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

१. शान्तनवी टीकाकारने यहाँ एक श्लोक अधिक पाठ माना है, जो इस प्रकार है— (सर्वत:पाणिपादान्ते सर्वतोऽक्षिशिरोमुखे ।

रोगानशेपानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। विपन्नराणां त्वामाश्रितानां न त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति । २९ ॥ <sup>्यत्कद्रनं</sup> एतस्कृतं त्वयाद्य ्धर्मद्विपां देवि महासुराणाम् । रूपरनेकेनहुधाऽऽत्ममृर्ति कृत्वास्त्रिके तत्प्रकराति कान्या । ३०॥ शास्त्रेषु विवेकदीपे-विद्यासु प्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे विश्रामयत्येतद्तीच विश्वम् ॥ ३१ ॥ यत्रोग्रविपाश्च रक्षांसि यत्रारयो दस्युवलानि

करते हैं ॥ २८ ॥ देवि ! तुम प्रसन्न होनेपर सब रोगोंको नष्ट कर देती हो । और कुपित होनेपर मनोवाञ्छित सभी कामनाओंका नाद्य कर देती हो । जो लोग तुम्हारी शरणमें जा चुके हैं, उनपर विपत्ति तो आती ही नहीं । तुम्हारी शरणमें गये हुए मनुष्य दूसरोंको शरण देनेवाले हो जाते हैं ॥२९॥ देवि ! अम्बिके !! तुमने अपने स्वरूपको अनेक भागोंमें विभक्त फरके नाना प्रकारके रूपोंसे जो इस समय इन घमंद्रोही महादेत्योंका संहार किया है, वह सब दूसरी कीन कर सकती थी ॥ ३०॥ विषाओंमें शानको प्रकाशित करनेवाले शास्त्रोमें तथा आदिनाक्यों (वेदों) में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कीन ऐसी शक्ति है, जो इस विभक्षे अशानमय घोर अन्धकारसे परिपूर्ण ममतास्त्री गढ़ेमें निरन्तर मटका रही हो ॥३१॥ जहाँ राक्षस, नहाँ मयंकर विपवाले सर्व, वहाँ शत्रु, नहाँ छुटेरों ही

१. पा०-ददासि कामान्।

दावानलो यत्र तथाव्धिमध्ये
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विक्वम् ॥३२॥
विक्वेक्वरि त्वं परिपासि विक्वं
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् ।
विक्वेक्ववन्द्या भवती भवन्ति
विश्वाश्रया ये त्विय भक्तिनम्राः ॥३३॥
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेवित्त्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः ।
पापानि सर्वजगतां प्रश्नमं नयासु
उत्पातपाकजनितांश्व महोपसर्गान् ॥३४॥
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिह।रिणि ।
त्रैलोक्यवासिनामीडचे लोकानां वरदा भव ॥३५॥

सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्दके बांचमें भी साथ रहकर तुम विश्वकी रक्षा करती हो ॥ ३२ ॥ विश्वविश्वरि! तुम विश्वका पालन करती हो । विश्वकी रक्षा करती हो ॥ ३२ ॥ विश्वविश्वरि! तुम विश्वका पालन करती हो । विश्वक्ता हो, इसिल्ये सम्पूर्ण विश्वको धारण करती हो । तुम भगवान् विश्वनाथकी भी वन्दनीया हो । जो लोग भित्तपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देनेवाले होते हैं ॥ ३३ ॥ देवि ! प्रसन्न होओ। जैसे इस समय असुरोंका वय करके तुमने शीम हो हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओंके भयसे बचाओ । सम्पूर्ण जगत्का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापोंके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले महामारी आदि बहे-बहे उपद्रवींको शीम दूर करो ॥ ३४ ॥ विश्वको पीझ दूर करनेवाली देवि ! हम तुम्हारे चरणोंपर पहे हुए हैं, हमपर प्रसन्न होओ । त्रिलोक-निवासियोंकी पूजनीया परमेश्वरि ! सन लोगोंको वरदान दो ॥ ३५ ॥

देन्युवाच ॥ ३६ ॥

वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ। तं वृणुष्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् । ३७॥ देवा जनुः ॥ ३८॥

सर्वानाधाप्रशमनं त्रैलोनयस्याखिलेख्नरि । एतमेव त्रया कार्यमसाद्वरिविनाशनम् ॥३९॥ देव्युवाच ॥ ४०॥

वैवस्तेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिमे युगे।
शुम्भो निशुम्भरचेवान्यावुत्पत्स्येते महासुरं। ४१॥
नन्दगोपगृहे' जाता यशोदागर्भसम्भवा।
ततस्तौ नाशिष्णामि विन्ध्याचलनिवासिनी। ४२॥
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले।
अवतीर्य हिन्ध्यामि वैप्रचित्तांस्त दानवान् ॥४३॥

देवी योली—॥ ३६ ॥ देवताओ ! में वर देनेको तैयार हूँ । तुम्हारे मनमें जिसकी इच्छा हो। वह वर माँग लो । संसारके लिये उस उपकारक वरको में अवश्य दूँगी ॥३७ ॥

देवता वोले-॥३८॥ सर्वेश्वरि ! तुम इसी प्रकार तीनी लोकोंकी समल नाधाओंको शान्त करो और हमारे शतुओंका नाश करती रहो ॥३९॥

देवी वोर्ली —॥ ४० ॥ देवताओ ! वैवस्वत मन्यन्तरफे अहाईसर्वे सुगमें ग्रुम्भ और निशुम्भ नामके दो अन्य महादैत्य उत्तन्न होंने ॥४१॥ तद में नन्दगोपके घरमें उनकी पन्नी यशोदाके गर्भते अवतीर्ग हो विक्याचटने जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरोंका नादा करूँगी ॥४२॥ फिर अत्यन्त मयंकर रूपसे पुरवीपर अवतार हे में वैप्रचित नामवाटे दानवौका वक्ष

भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रवित्तान्महासुरान् ।
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दािंडमीकुसुमोपमाः ॥४४॥
ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः ।
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सर्ततं रक्तदन्तिकाम् ॥४५॥
भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भि ।
स्रुनिभिः संस्तुता भूमी सम्भविष्याम्ययोनिजा ॥४६॥
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् ।
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताशीमिति मां ततः ॥४७॥
ततोऽहमित्वलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः ।
भरिष्यामि सुराः शाकरावृष्टेः प्राणधारकैः ॥४८॥
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भ्रवि ।
तत्रैव च विषयामि दुर्गमाख्यं महासुरम् । ४९॥
दुर्गी देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ।

कलँगी ॥४३॥ उन भयंकर महादैत्योंको भक्षण करते समय मेरे दाँत अनारके फूलकी भाँति लाल हो जायँगे ॥ ४४ ॥ तय स्वर्गमें देवता और मर्त्यलोकमें मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे 'रक्तदितका' कहेंगे ॥ ४५ ॥ फिर जब पृथ्वीपर मी वर्षोंके लिये वर्षा रक जायगी और पान का अभाव हो जायगा, उस समय मुनियोंके स्तवन करनेपर में पृथ्वीपर अयोनिजारूपमें प्रकट होऊँगी ॥ ४६ ॥ और सौ नेत्रोंसे मुनियोंकी ओर देखूँगी । अतः मनुष्य 'शताक्षी' इस नामसे मेरा कीर्तन करेंगे ॥ ४७ ॥ देवताओ ! उस समय में अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकोंद्वारा समस्त संसारका भरण पोषण करूँगी । जबतक वर्षा नहीं होगी, तबतक वे शाक ही सबके प्राणोंकी रक्षा करेंगे ॥ ४८ ॥ ऐसा करनेके कारण पृथ्वी र 'शाकम्भरी' के नामसे मेरी ख्याति होगी । उसी अवतारमें में दुग्म नामक महादैत्यका वध भी करूँगी ॥ ४९ ॥ इससे मेरा नाम 'दुर्गादेवी'के रूपसे प्रसिद्ध होगा

पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ रखांसि भंक्षियण्यामि मुनीनां त्राणकारणात् । तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः । ५१॥ भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । यदारुणाख्यस्त्रेलोक्ये महावाधां किष्णिति ॥५२॥ तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयपट्पदम् । त्रेलोक्यस्य हितार्थाय विधण्यामि महाप्रम् ॥५३॥ भ्रामरीति च मां लोक।स्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति ॥५४॥ तदा तदावतीर्याहं किष्यास्यरिसं स्वयम् ॥३॥ ।।५॥ दिते श्रीमाकण्डेयपुराणे सावणिके मन्यन्तरे देवीमाहात्स्ये

देव्याः स्नृतिर्नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ उवाच ४, सर्घश्लोकः१,श्लोकाः५०, एवम् ५५, एवमादिनः॥६३०॥

-MERCHAN

फिर जब में भी मरूप धारण करके मुनियोंकी रक्षाके लिये हिमालयपर रहनेवाले राक्षसोंका भक्षण करूँगी। उस समय सब मुनि भक्तिसे नतमलक होकर मेरी स्तुति करेंगे। ५०-५१॥ तब मेरा नाम भी मादेवी के रूपमें विख्यात होगा। जब अठण नामक दैल्य तीनों लोकोंमें भारी उपद्रव मन्तायेगा। १०२॥ तब में तीनों लोकोंका हित करनेके लिये छः पैरोंवाले असंख्य भूमरोंका रूप धारण करके उस महादैत्यका वध करूँगी॥ ५३॥ उस समय सब स्त्रेग भूमरी के नामसे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार बब-जब नंसारमें दानवी वाधा उपस्थित होगी तब-तब अवनार लेकर में शबुओंका संहार करूँगी। ५४% ६५ इस प्रकार श्रीमार्क लेक्स प्राम्म स्वर्थ के नामके जल्हें ने सहार स्वर्थ अवनार लेकर में शबुओंका संहार करूँगी। ५४% ६५ इस प्रकार श्रीमार्क लेक्स प्राम्म सावर्थ के साहार स्वर्थ के साहार साहा

देवीस्तुति भामक ग्याग्हवाँ सायाय पुग हुआ। ११ ॥

१. पा॰ —क्षयविष्यामि ( क्षपविष्यामि इति वा )।

# द्वादशोऽध्यायः

### देवी च रत्रोंके पाठका माहात्म्य

#### ध्यानम्

श्रे विद्युद्दामसमप्रभां मृगपितस्कन्थस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् । इस्तैश्रक्रगदासिखेटविशिखांश्रापं गुणं वर्जनीं विश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ।।

'ॐ' देव्युवाच ॥ १॥

एभिः स्तवैश्व मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः। तस्याहं सकलां वाधां नार्शयिष्याम्यसंशयम्॥२॥

में तीन नेत्रींवाली दुर्गा देवीका ध्यान करता हूँ, उनक श्रीअङ्गोंकी प्रभा विजलीके समान है। वे सिंहके कंधेपर वैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथोंमें तलवार और ढाल लिये अनेक कन्याएँ उनकी सेवामें खड़ी हैं। वे अपने हाथोंमें चक्र, गदा, तलवार, ढाल, वाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किये हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे मायेपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करती हैं।

देवी वोर्ली—॥ १॥ देवताओ ! जो एकाप्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियोंसे मेरा स्तवन करेगाः उसकी सारी वाधा मैं निश्चय ही दूर कर

१. पा०— शम० ।

मधुकेंटभनाशं च महिपासुर्धातन्म् । कीर्तियप्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भिनशुम्भयोः ॥ ३ ॥ अष्टम्यां च चतुर्देश्यां नवम्यां चेकचेतसः । श्रोष्यन्ति चेव ये भक्त्या मम माहात्म्यप्रत्तमम् ॥ ४ ॥ न तेपां दुष्कृतं किश्चिद् दुष्कृतोन्था न चापदः । भिवष्यति न दारिद्रचं न चेवेष्टिवयोजनम् ॥ ५ ॥ श्राश्चतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः । न शस्त्रानलतोयौधात्कदाचित्तम्भिविष्यति ॥ ६ ॥ तसान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितः । श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत् ॥ ७ ॥ उपसर्गानशेपांस्तु महामारीसमुद्भवान । तथा त्रिविधप्रत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८ ॥ तथा त्रिविधप्रत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८ ॥

दूँगी ॥ २ ॥ जो मधुकेटभकानाराः महिषासुरकावध तथा गुम्म-निग्मिके संहारके प्रसङ्गका पाठ करेंगे ॥ ३ ॥ तथा अष्टमीः चतुदंशी और नवमीको भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम माहात्म्यका अवण करेंगे ॥ ४ ॥ उन्हें कोई पाप नहीं दृ सकेगा । उनरर पायजनित आपित्त्वों भी नहीं आवेंगी । उनके घरमें कभी दिरद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनोंके विछोहका कष्ट भी नहीं भोगना पदेगा ॥ ५ ॥ इतना ही नहीं उन्हें शत्रुके, छोटेरोंके, राजाके, शक्तके अग्निसे तथा जलकी राशिने भी कभी भय नहीं होगा ॥ ६ ॥ इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिण्वंक मेरे इक माहात्म्यको सदापदना और सुनना चाहिये। यह परम फल्याणकारक है ॥ आ मेरा माहात्म्य महामारीजनित समस्त उपदर्वी तथा आध्यात्मिक आदि

यत्रैतत्पस्त्रते । सम्यङ्नित्यमायतने मम ।
सदा न तिष्ठमाक्ष्यामि सांनिष्यं तत्र मे स्थितम् ॥ ९ ॥
बिलप्रदाने पूजायामिनकार्ये महोत्सवे ।
सर्वे ममैतचरितमुचार्ये श्राव्यमेव च ॥ १० ॥
जानताऽजानता वापि विश्वपूजां तथा कृतम् ॥ ११ ॥
ग्रंतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या विष्ठहोमं तथा कृतम् ॥ ११ ॥
गरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी ।
तस्यां ममतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्त्रितः ॥ १२ ॥
सर्वे बाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्त्रितः ।
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संश्वयः ॥ १३ ॥
श्रुत्वा ममतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः श्रुभाः ।
श्रुत्वा ममतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः श्रुभाः ।
पराक्रमे च युद्धेषु जायते निर्भयः प्रमान् ॥ १४ ॥

तीनों प्रकारके उत्पातोंको शान्त करनेवाला है ॥ ८ ॥ मेरे जिस मन्दिरमें प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस माहात्म्यका पाठ किया जाता है, उस स्थानको में कभी नहीं छोड़ती । वहाँ सदा ही मेरा सिन्धान बना रहता है ॥ ९ ॥ बिल्दान, पूजा, होम तथा महोत्सवके अवसरोंपर मेरे इस चरित्रका पूरा-पूरा पाठ और अवण करना चाहिये ॥ १० ॥ ऐसा करनेपर मनुष्य विधिको जानकर या विना जाने भी मेरे लिये जो विल, पूजा था होम आदि करेगा उसे में बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रहण करूँगी ॥ ११ ॥ शरत्कालमें जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसरपर जो मेरे इस माहाम्यको भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसादसे सब बाधाओंसे मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्रसे सम्पन्न होगा—इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है॥ १२-१३ ॥ मेरा यह माहात्म्य, मेरे प्राहुभावकी सुन्दर कथाएँ तथा युद्धमें किये हुए मेरे पराक्रम

१. पा॰ — प्रतीक्षिष्यामि । २. पा० — सर्ववाधा ।

रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते।
नन्द्ते च कुलं पुंनां माहातम्यं मम मृण्यताम्।।१५॥
शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःम्यप्नद्र्यने।
प्रह्मीडासु चोग्रासु माहात्म्यं मृणुयान्मम्।।१६॥
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रह्मीडाश्च दारुणाः।
दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुम्यप्नमुपजायते।।१७॥
यालग्रहाभिभृतानां वालानां शान्तिकारकम्।
संघातमेदे च नृणां मंत्रीकरणमुत्तमम्।।१८॥
दुर्श्चानामश्रेपाणां चलहानिकरं पग्म्।
रस्नाभृतिवशाचानां पठनादेव नाशनम्।।१९॥
सर्वे ममतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्।
पश्रपुष्पाद्यभूषेत्र

सुननेते मनुष्य निर्भय हो जाता है ॥१४॥ मेरे महात्म्यका श्रवण करनेवाहे पुरुषोंके शत्रु नष्ट हो जाते। उन्हें कल्याणकी प्राप्ति होती तथा उनका गुरु आनिद्दत रहता है ॥ १५ ॥ सर्वच द्यानिक क्षमें बुदे स्वप्न दिखायी देनेपर तथा प्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होनेपर मेरा माहात्म्य श्रवण करना चाहिये ॥ १६ ॥ इससे सब विष्न तथा भयंकर कह-पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं और मनुष्योंद्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न कुम स्वप्नमें परिवर्तित हो जाता है ॥ १० ॥ वालप्रहोंने आकान्त हुए वालकोंके लिये यह माहात्म्य द्यानिक कारक है तथा मनुष्योंके मंगठनमें पृष्ट होनेपर यह अच्छी प्रकार मिन्नता करानेवाला होता है ॥ १८ ॥ यह माहात्म्य नमन्त दुगचारियोंके दलका नाश करनेवाला है । इसके पाठमात्रसे सक्षतों, भृतों और पिशाचोंका नाश हो जाता है ॥१९॥ मेरा यह सब माहात्म्य मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला है । पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूग, दीप, गन्य आदि उत्तम सामितियोंद्राम पूलन

विप्राणां भोजनेहोंमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् ।
अन्येश्च विविधेभोंगैः प्रदानैर्वत्सरेण या ।।२१॥
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृत्सुचरिते श्रुते ।
श्रुनं हरित पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छिति । २२॥
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम ।
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् ।।२३॥
० स्मिञ्छूते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते ।
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मार्षिभः कृताः ॥२४॥
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति श्रुभां मतिम् ।
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः ॥२५॥
दस्शुभिर्वा चृतः श्रून्ये गृहीतो वापि श्रुभाः ।
सिह्व्याघानुयातो वा वने वा वनहित्तिभिः ॥२६॥

करनेसे, ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे, होम करनेसे, प्रतिदिन अभिषेक करनेसे, नाना प्रकारके अन्य भोगोंका अर्पण करनेसे तथा दान देने आदिसे एक वर्ष-तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चिरत्रका एक नार अवण करनेमात्रसे हो जाती है। यह माहात्म्य अवण करनेपर पापोंको हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है।। २०-२२।। मेरे प्राहुर्मावका कीर्तन समस्त भूतोंसे रक्षा करता है तथा मेरा युद्धविषयक चरित्र दुष्टदैत्योंका संहार करनेवाला है।।२३।। इसके अवण करनेपर मनुष्यको शत्रुका भय नहीं रहता। देवताओ ! तुमने और महिंपयोंने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं।।२४।। तथा ब्रह्माजीने जो स्तुतियाँ की हैं। स्मी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वनमें, सूने मार्गमें अथवा दावानलसे विर जानेपर ॥२५।। निर्जन स्थानमें, छटेरोंके दावमें पढ़ जानेपर या शत्रुओंसे पकड़े जानेपर अथवा जंगलमें सिंह, क्याव्या जंगली हाथियों.

राज्ञा कुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो वन्धगतोऽि या।
आधूणितो वा वातेन स्थितः पाते महाणवे।।२७॥
पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणं।
सर्वावाधासु घारासु वेदनाम्यार्दतांऽपि वा।।२८।
सर्रन्ममत्त्वरितं नरो मुच्येत सङ्घटात्।
मम प्रभावात्सिहाद्या दस्यवो वरिणस्तथा।।२९॥
दूरादेव पलायन्ते स्मरत्वचरितं मम।।३०॥
अपिरुवाच॥३१॥

इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविकमा ॥३२॥ पञ्यतामेवं देवानां तत्रेवान्तर्धीयतः । तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा ॥३३॥

के पीछा करनेपर ॥२६॥ कृपित राजाके आदेशमे वध या यन्धनके न्यानमें ले जाये जानेपर अथवा महासागरमें नावपर वैठनेके वाद भारी त्यानमें नावके डगमग होनेपर ॥ २७ ॥ और अल्यन्त भयंकर युद्धमें शन्तिका प्रहार होनेपर अथवा वेदनासे पीड़ित होनेपर, कि बहुना, सभी भयानक वाधाओं के उपस्थित होनेपर ॥ २८ ॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता है। वह मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभावसे मिह आदि हिनक जन्य नए हो जाते हैं तथा छटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्रका स्मरण करनेवाले पुरुषसे दूर भागते हैं ॥ २९-३• ॥

श्रीप कहते हैं—॥३१॥ में कट्कर प्रचण्ड पराक्रमवाही भगवती चण्डिका सब देवताओंके देखते देखते वहीं अन्तर्भान हो गर्यो । फिट समस्त देवता भी शतुओंके मारे जानेसे निर्भय हो पहलेकी ही भौति

१. पा०-तां सर्वदेवा ।

सर्वे चक्रुविनिहतारयः। यज्ञभागभूजः दैत्याश्व देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ॥३४॥ जगद्विष्वंसिनि तसिन् महोग्रेऽतुलविक्रमे । निशुम्मे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः ॥३५॥ एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः। सम्भूय कुरुते भृप जगतः परिपालनम् ॥३६॥ तयेतनमोह्यते विक्वं सैव विक्वं प्रस्यते । सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥३७॥ च्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । महाकाले महामारीस्वरूपया ॥३८॥ महाकाल्या महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा। सँव काले

यज्ञभागका उपभोग करते हुए अपने-अपने अधिकारका पालन करने लगे। संसारका विध्वंस करनेवाले महाभयंकर अतुलपराक्रमी देवशत्रु शुम्भ तथा महावली निशुम्भके युद्धमें देवीद्वारा मारे जानेपर शेष देत्य पाताललोकमें चले आये॥ ३२—३५॥ राजन्! इस प्रकार भगवती अम्विका देवी नित्य होती हुई भी पुनः-पुनः प्रकट होकर जगत्की रक्षा करती हैं॥३६॥ वे ही इस विश्वको मोहित करती, वे ही जगत्को जन्म देती तथा वे ही प्रायंना करनेपर सन्तुष्ट हो विशान एवं स्मृति प्रदान करती हैं॥ ३७॥ राजन्! महाप्रलयके समय महामारीका स्वरूप धारण करनेवाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं॥३८॥ वे ही समय-समयपर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टिके रूपमें प्रकट होती हैं।

स्थिति करोति भृतानां सँव काले सनातनी ॥ ३९॥ भवकाले नृणां सँव लक्ष्मीर्युद्धिप्रदा गृहे । सैवाभावे तथाऽलक्ष्मीर्विनाशायोपजायने ॥ ४०॥ स्तुता सम्पूजिता पुष्पेर्पगन्धादिभिस्तथा । ददाति वित्तं पुत्रांश्च मितं धर्मे गितं गुभाम् ॥ॐ॥ ४१॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिकं मन्वन्तरे देवीमाहारम्य फलस्तृतिनीम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ जवाच २, अर्घक्षोको २, श्रोकाः ३७, प्रम ४१. एवमादिनः ६७१॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेमपुराणमें सार्वाणिक मन्यन्तरकी कारके अन्तर्गत देवीमाहासमार्गे (फलस्तुति) नागक बाग्हर्वो अध्याम पूरा तुआ ॥ १२ ॥

वे सनातनी देवी ही समयानुसार सम्पूर्ण भूतोंकी रक्षा करती हैं ॥ ३९ ॥ मनुष्योंके अभ्युद्यके समय वे ही परमें लक्ष्मीके रूपमें स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभावके समय दिख्ता वनकर विनाशका कारण होती हैं ॥ ४०॥ पुष्प, धृष और गन्ध आदिसे पृजन करके उनकी स्त्रति करनेपर वेधन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं ॥४६॥

१ पा०-तया ।

टु० स० १२--

# त्रयोदशोऽध्यायः

+-000-+

# सुरथ और वैश्यको देवीका वरदान

ध्यानम्

ॐॣ॔बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम् । पाञ्चाङ्कशवराभीतीर्धारयन्तीं शिवां भजे ॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥

एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यम्रुत्तमम् ।
एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् ॥ २ ॥
विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया ।
तया त्वमेप वैक्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥ ३ ॥

जो उदयकालके सूर्यमण्डलकी-सी कान्ति घारण करनेवाली हैं, जिनके चार भुजाएँ और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथोंमें पाश, अङ्कुश, वर एवं अभयकी मुद्रा धारण किये रहती हैं, उन शिवा देवीका मैं ध्यान करता हूँ।

ऋषि कहते हैं—॥ १॥ राजन् ! इस प्रकार मैंने तुमसे देवीके उत्तम साहातम्यका वर्णन किया । जो इस जगत्को धारण करती हैं, उन देवीका ऐसा ही प्रभाव है ॥ २॥ वे ही विद्या (ज्ञान ) उत्पन्न करती हैं। भगवान् विष्णुकी मायास्वरूपा उन भगवतीके द्वारा ही द्वम, ये वैक्य तथा

मोह्यन्ते मोहिताद्वेव मोह्यप्यन्ति वापरे। तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्।। ४॥ आराधिता सेव नृणां भोगस्वगोपवर्गदा।। ५॥

मार्नाण्डेय उनाच ॥ ६ ॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुर्थः त नराधिषः ॥ ७ ॥
प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम् ।
निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च ॥ ८ ॥
जगाम सद्यस्तपसे स च वेंथ्यो महामुने ।
संदर्भनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंख्यितः ॥ ९ ॥
स च वेंश्यस्तपस्तेषे देवीस्तं परं जपन् ।
तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मृर्तिं महीमयीव् ॥ १० ॥
अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पभूपाग्नितर्पणेः ।

होंगे। महाराज! तुम उन्हीं परमेश्वरीकी झरणमें जाओ।। ३ %।। आर धना करनेपर व ही मनुष्यांको भोग-वर्ग तथा मोज प्रदान फरनी है।। ५ १ मार्कण्डेयजी कहते हैं --।। ६ ॥ कीप्रियाली! भेणमानिके वे बचन मुनकर राजा नुरथने उत्तम झतका पाटन करनेवाले उन महाभाग महिंको प्रणाम शिया। व अत्यन्त गमता और राज्यासहरणले बहुत जिन्न हो चुके थे॥ ७-८॥ महामुने! इसलिये किरक्त होकर थे गांचा नथा वैद्या तत्याल तपस्थाको चांच गये और व जगदम्याके दर्जनके विदे नदीने तदार रहकर तपस्था करने लगे।। ९ ॥ व वैद्य उत्तम देवीस्तका। जग करते हुए तपस्थामें प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदीके तथ्यर देवीकी मिझीको एति वनाकर पुष्पः धूष और हवन आदिके आग उनकी आगक्ता एको एको नकी

अन्यान्य विवेकीजन मोहित होते हैं। मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित

निराहारी यताहारी तन्मनस्की समाहिती।।११॥ ददतुस्ती बिल चैव निजगात्रासृगुक्षितम्। एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वपैर्यतात्मनोः॥१२॥ परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका॥१३॥

देव्युवाच ॥ १४ ॥

यत्त्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । मत्तस्तत्त्राप्यतां सर्वे परितुष्टा ददामि तत् ॥ १५॥

मार्कण्डेय उवाच॥ १६॥

ततो वत्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजनमनि । अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुवलं वलात् ॥ १७॥ सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वत्रे निर्विण्णमानसः ।

उन्होंने पहले तो आहारको धीरे-धीरे कम किया; फिर विल्कुल निराहार रह-कर देवीमें ही मन लगाये एकाम्रतापूर्वक उनका चिन्तन आरम्भ किया ॥ १०-११॥ वे दोनों अपने शरीरके रक्तसे प्रोक्षित विल देते हुए लगातार तीन वर्षतक संयमपूर्वक आराधना करते रहे ॥ १२॥ इसपर प्रसन्न होकर जगत्को धारण करनेवाली चण्डिकादेवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा ॥ १३॥

देवी चोर्छी —॥ १४ ॥ राजन् ! तथा अपने कुलको आन न्दित ≪ करनेवाले वैक्य ! तुम लोग जिस वस्तुकी अभिलाषा रखते हो, वह मुझसे माँगो । मैं सन्तुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूँगी ॥ १५ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—॥ १६॥ तव राजाने दूसरे जन्ममें नष्ट न होनेवाला राज्य माँगा तथा इस जन्ममें भी शत्रुओंकी सेनाको वलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेनेका वरदान माँगा॥ १७॥ वैश्यका चित्त संसारकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे वड़े ममेन्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युनिकारकम् ॥१८॥ देव्युवाच ॥ १९ ॥

सल्पेरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्सते भवान् । २०॥ हत्वा रिपृत्तस्वितं तव तत्र भविष्यति ॥२१॥ मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्वियस्वतः ॥२२॥ सावर्णिको नामं मन्तर्भवान् सुवि भविष्यति ॥२३॥ वैञ्यवर्य त्वया यश्च वरोऽग्मनोऽभिवाञ्चितः ॥२४॥ तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यं तव ज्ञानं भविष्यति ॥२५॥ मार्कण्डय उवाच ॥ २६॥

इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिरुपिनं वरम् ॥२७॥ वभृवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिप्दुता । एवं देव्या वरं स्टब्धा सुर्थः क्षत्रियर्षभः ॥२८॥

बुद्धिमान् थेः अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंतास्य आगितिका नाश करनेवाला शान माँगा ॥ १८ ॥

देवी बोर्ली—॥ १९॥ राजन् ! तुम थोऐ ही दिनों में मलुश्रीको मारकर अपना राज्य प्राप्त फर लोगे । अब वहाँ तुम्हारा बाव्य शिर गरेगा॥ २०-२१॥ फिर मृत्युके पश्चात् तुम भगवान् विवन्यान् (मूर्व) के अंतरे जन्म लेकर इस पृथ्वीपर मावर्षिक मतके नाममे विक्यात हो शोगे॥ २२-२३॥ वैश्यवर्य ! तुमने भी जिस वरको मुलसे प्राप्त करनेकी हकता को है। उमें देती हूँ। तुम्हें मोक्षके लिये शान प्राप्त होगा ॥ २४-२५॥

मार्कण्डेयजी फहते हैं—॥ २६ ॥ एक प्रकार उन दोनीके मनोबाञ्चित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तृति सुनकर देवी अभिका तत्काल अन्तर्धान हो गर्यो । इस तरह देवीले वरदान पाकर

·T

१. पा०---मनुनाम ।

स्र्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॥२९॥ एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः खत्रियर्पभः । 🎾 स्र्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॥ ऋीं ॐ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी-

माहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

उवाच ६, अर्घश्चोकाः ११, श्लोकाः १२, एवम्

२९, एवमादितः ७०० ॥ समस्ता

उवाचमन्त्राः ५७, अर्घश्लोकाः

४२, श्लोकाः ५३५,

अवदानानि ६६॥



क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ सुरथ सूर्यसे जन्म ले सावर्णि नामक मनु होंगे ।। २७-२९॥ इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहातम्यमें 'सुरथ और वैश्यको वरदान' नामक

तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

## उपसंहारः

इस प्रकार सप्तश्वतीका पाट पूरा होनेपर पहले नवार्ण-जर करके पित .देवीसूक्तके पाटका विधान है। अतः यहाँ भी नवार्ण-विधि उद्भृत को जाती है। सब कार्य पहलेकी ही भाँति होंगे।

#### विनियोगः

श्रीगणपतिर्जयति ॐ अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्दा ऋषयः, गायञ्युष्णिगनुष्टुभश्चन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, ऐ बीजम्, हीं शक्तिः, हीं कीलकम्, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वती-प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।

### ऋष्यादिन्यासः

व्रह्मविष्णुरुद्रक्ष्टिषभ्यो नमः, शिरिस । गायत्र्युष्णिगनुष्टुष् छन्द्रोभ्यो नमः, मुखे । महाकालीमहालक्ष्मीमहास्यस्वतीदेवताभ्यो नमः, हिंद् । छूँ वीजाय नमः, गुछो । हीं शक्तये नमः, पाद्योः । क्षीं कीलकाय नमः, नाभौ । क्ष्ये हुँ हीं क्षीं चामुण्डायें विच्चे इति मुलेन करो संशोध्य—

#### करन्यासः

ॐ ऐं अङ्कुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः । ॐ हीं मध्यमाभ्यां नमः । ॐ चामुण्डायें अनामिकाभ्यां नमः । ॐ विष्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ ऐं हीं हीं चामुण्डायें विष्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

### **हृद्यादिन्यासः**

ॐ ऐं हृद्याय नमः। ॐ हीं शिरसे स्वादा। ॐ एतं शिलापें वपट्। ॐ चामुण्डायें कवचाय हुम्। ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय बौपट्। ॐ ऐं हीं कीं चामुण्डायें विच्चे अश्वाय फट्।

### अक्षरन्यासः

ॐ ऐं नमः, शिखायाम् । ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ हीं नमः, वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्षिणकणें । ॐ मुंनमः, वामकणें । ॐ डां नमः, दक्षिणनासापुटे । ॐ ऐं नमः, वामनासापुटे । ॐ विं नमः, मुखे । ॐ रधें नमः गुह्ये ।

'एवं विन्यस्याष्टवारं मूलेन च्यापकं कृयांत्'

### दिङन्यासः

ॐ ऐं प्राच्ये नमः। ॐ ऐं ओंग्नेय्ये नमः।ॐ हीं दक्षिणाये नमः। ॐ हीं नेर्फ्यत्ये नमः। ॐ क्वीं प्रतीच्ये नमः। ॐ क्वीं वायव्ये नमः। ॐ चामुण्डाये उदीच्ये नमः। ॐ चामुण्डाये ऐशान्ये नमः। ॐ ऐं हीं क्वीं चामुण्डाये विच्चे ऊर्ध्वाये नमः। ॐ ऐं हीं क्वीं चामुण्डाये विच्चे भूम्ये नमः।

#### ध्यानम्

खद्गं चक्रगरेषुचापपरिवाष्ट्रळं भुग्रुण्डों शिरः शङ्घं संद्रधतीं करेक्विनयनां सर्वोद्गभूषावृताम्। नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्विपिते हरों कमळजों हन्तुं मधुं केटमम्॥ १॥ अक्षस्रक्षपरश्चं गदेपु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसि च चर्म जळजं घण्टां सुराभाजनम्। शूळं पाशसुदर्शने च द्रधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महाळक्ष्मीं सरोजस्थिताम्॥ २॥ घण्टाश्चळहळानि शङ्खसुसळे चक्रं धनुः सायकं हस्ताव्जेर्द्धतीं बनान्तिवळसच्छीतांश्चतुल्यप्रभाम्। गौरीदेहससुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा-पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेश्यार्दिनीम्॥ ३॥ अक्ष इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचारसे देवीकी पूजा करे। फिर १०८ या १००८ वार नवार्ण मन्त्रका जप करना चाहिये। जप आरम्भ करनेके पहले ध्रें हीं अक्षमालिकायें नमः' इस मन्त्रसे मालाकी

पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करे—

ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिण ।

चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मानमे सिद्धिदा भव ॥

ॐ अविष्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे ।

जपकाले च सिद्धवर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॥

ॐअक्षमालाधिपतये सुसिद्धि देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि साधय

विनियोग, न्यास-वाक्य तथा ध्यान-सम्बन्धी शोकोंके अर्थ पहले दिये जा
 चुके हैं।

\* उपसंहारः \*

साधय सर्वंसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा।

इस प्रकार प्रार्थना करके जर आरम्भ करे। जर पृरा करके उसे भगवतीको समर्पित करते हुए कहे—

गुद्धातिगुद्धगोष्त्री त्वं गृहाणासम्कृतं जपम्। सिद्धिभवतु में देवि त्वस्मसादानमहेश्वरि॥ तत्तश्चात् फिर नीचे छिखे अनुसार न्यास करे—

करन्यासः

ॐ हीं अङ्कुष्ठाभ्यां नमः।ॐ चं तर्जनीभ्यां नमः।ॐ दि मध्यमाभ्यां नमः । ॐ कां अनामिकाभ्यां नमः । ॐ रैं कनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ हीं चिव्दकार्ये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः

ॐ खिद्धनी श्रुलिनी घोरा गिट्नी चिकिगी तथा। शङ्किनी चापिनी वाणभुशुण्डीपरिवायु धा ॥ हदयाय नमः । ॐ श्लेन पाहि नो देवि पाहि मद्गेन चाम्बिके। वण्टास्वनेन नः पाष्टि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ शिरसे स्याहा ।

ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चिण्डिके रक्ष दक्षिणे। श्रामणेनात्मश्लस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ शिलाये वपट् ।

ॐ साम्यानि यानि रूपाणि बेलोक्ये विचरन्ति ते । यानि चाल्यर्थं धोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम् ॥ कवचाय हुम् ।

ॐ खह्मश्लगदादीनि यानि चाम्त्राणि तेऽियके। करपल्लवसङ्गीनि तैरन्मान् रक्ष सर्वतः॥ नेत्रत्रयाय वीपट्। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।

भयेभ्यस्नाहि नो देवि हुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ सम्माय पट्। ध्यानम् ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिन्कन्धस्त्रितां भीपणां

फरवाकन्बेटविलसङ्जाभिरासेविताम् । हस्तेश्रकगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं नर्जनी चिञ्जाणामनलास्मिकां शशिधरां दुगों विनेत्रां भने ॥

१. इसका अर्थ पृष्ठ ७२ में है। २. इन चार उल्लेखेंका अर्थ पृष्ठ १०४० १०५ में है। २. इसका अर्थ प्रकारहर में है। ४. इसका अर्थ प्रकार ७० में है।

## ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्

ॐ अहमित्यष्टचैस्य स्कस्य वागाम्मृणी ऋषिः, सिचत्सुखात्मकः॥ सर्वगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया ऋचो जगती, शिष्टानां त्रिष्टुप् छन्दः, देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः।
अ

#### ध्यानम्

ॐ सिंहस्या शशिशेखरा मरकतप्रख्येश्रतिभिर्धजैः शङ्खं चक्रधनुःशरांश्र दधती नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता। आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काश्रीरणन्नूपुरा दुर्गो दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोछसत्कुण्डला॥† देवीसूक्तम्

## ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्वराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः।

जो सिंहकी पीठपर विराजमान हैं, जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है, जो मरकतमणिके समान कान्तिवाली अपनी चार मुजाओं में शङ्क, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न-भिन्न अङ्ग वाँधे हुए वाज्वंद, हार, कङ्कण, खनखनाती हुई करधनी और चनद्यन करते हुए नूपुरोंसे विभ्षित हैं तथा जिनके कार्नों रत्नजटित कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करनेवाली हों।

[ महर्षि अम्भणको कन्याका नाम वाक् था । वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी थी । उसने देवीके साथ अभिन्नता प्राप्त कर छी थी । उसके ये उद्गार हैं—] मैं सिचदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वेदेवंगणोंके

 <sup>\*</sup> इससे विनियोग करके निम्नाङ्कित रूपका ध्यान करे ।

<sup>†</sup> ध्यानके पश्चात नीचे लिखे अनुसार वेदोक्त देवीय क्ता पाठ करे।

<sup>्</sup>रेये देवीस्क्तके आठमन्त्र ऋग्वेदके अन्तर्गत मं०१० अ० १० स्० १०५ की साठ ऋचाएँ हैं।

अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमध्विनोभा ॥ १ ॥ अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूपणं भगम् । अहं द्धामि द्विणं हविष्मते सुप्राच्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥ अहं राष्ट्री संगमनी वस्नां चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम् । तां मा देवा व्यद्धुः पुरुत्राभृरिस्थात्रां भृयविश्वयन्तीम् ॥ ३ ॥ मया सो अन्नमत्ति यो विषक्यति यः प्राणिति यई सृणोत्युक्तस् । अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधिश्रुत श्रद्धिवं ते बदामि ॥ ४ ॥ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुण्टं देवेभिरुत मानुपेभिः ।

रूपमें विचरती हूँ । मैं ही मित्र और वरुण दोनोंको, इन्द्र और अग्निको तथा दोनों अश्विनीकुमारोंको धारण करती हूँ ॥ १ ॥ मैं ई। शबुओंक नाशक आकाशचारी देवता सोमको, त्वष्टा प्रजापतिको तथापूपा औरभगको भी घारण करती हूँ । जो इविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम इविष्यकी प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके दारा तृप्त करता है, उन यसमानके हिये में ही उत्तम यशका पह और धन प्रदान फरती हूं ॥ २ ॥ में सम्पूर्ण जगत्की अधीक्षरी, अपने उपासकोंको धनकी प्राप्ति करानेवाटी, साझात्कार करने योग्य परब्रहाको अपनेसे अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पृजनीय देवताओं में प्रधान हूँ । मैं प्रपञ्चरूपसे अनेफ भावों में स्थित हूँ । सम्पृत्री भतोंमें मेरा प्रवेश हैं। अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता डहाँ फहीं की कुल भी फरते हैं। यह सब मेरे लिये करते हैं ॥ ३ ॥ जो अन्न न्याता है। बढ मेरी द्यक्तिसे ही खाता है [ क्योंकि में हो भोक-ग्रक्ति है ]। इसीप्रकार के देखता है। जो साँच होता है तथा जो कही हुई बात मुनता है। यह मेरी ही सहायताचे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है। जो महे इस रायन नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन दशाको प्राप्त हो जाते हैं । हे पहुरुव 🗄 में तुम्हें श्रद्धाते प्राप्त होनेवाले वसतन्त्रका उपदेश वस्ती हं, सुनो-॥ ४॥ में स्वयं ही देवताओं और मनुष्योद्वारा सेवित इस दुर्लम तस्वरायर्गन परर्रा यं कामये तं तमुग्रं कृणोिम तं त्रह्माणं तमृपि तं सुमेधाम् ॥ ५॥ अहं रुद्राय धनुरा तनोिम त्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६॥ अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्रनमम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । ततो वि तिष्ठे भ्रवनानु विश्वोतामृंद्यां वर्ष्मणोपस्पृशािम ॥ ७॥ अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भ्रवनािन विश्वा । परो दिवापर एना पृथिच्येतावती महिना संवभ्व ॥८॥ ॥

हूँ । मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ । उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्षश्चानसम्पन्न भृष्टि तथा उत्तम मेधाशिक्तिसे युक्त बनाती हूँ ।। ५ ।। मैं ही ब्रह्मदेषी हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके धनुषको चढ़ाती हूँ । मैं ही शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये शतुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और आकाशको सर्वाधिष्ठानस्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । समुद्र (सम्पूर्ण भृतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा ) में तथा जल (बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों ) में मेरे कारण (कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म) की स्थिति हैं; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ ॥ ७ ॥ मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूसरोंकी प्रेरणाके विना स्वयं ही वायुकी मौंति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ । मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ । अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई हूँ ॥ ८ ॥

इसके वाद तन्त्रोक्त देवीस्क दिया गया है, उसका भी पाठ करना चाहिये ।

### अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्

नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स ताम् ॥ १ ॥ रौद्राये नमो नित्याये गौर्ये धात्र्ये नमो नमः । ज्योत्स्नायें चेन्दुरूपिण्ये सुखायं सततं नमः ॥ २ ॥ कल्याण्ये प्रणतां बृदुध्ये सिद्धर्घ कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भृभृतां लक्ष्म्ये शर्वाण्ये ते नमा नमः ॥ ३ ॥ दुर्गाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये। च्यात्ये तथैव कृष्णाये पृष्ठायं सततं नमः ॥ ४ ॥ अतिसीम्यातिरौद्राये नतास्तस्य नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥ ५ ॥ या देवी सर्वभृतेषु विष्णुमायेति शच्टिता। नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ ६ ॥ या देवी सर्वभृतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ७ ॥ या देवी सर्वभृतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ८ ॥ या देवी सर्वभृतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः॥ ९॥

<sup>🗻</sup> देवीच्तजा अर्थ पोन्पर्वे अध्याय ( एष्ठ ११०-११५ ) से दिया गया है :

या देवी सर्वभृतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १०॥ देवी सर्वभृतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ११ ॥ या देवी सर्वभृतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ १२॥ या देवी सर्वभृतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १३॥ या देवी सर्वभृतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः॥१४॥ या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१५॥ या देवी सर्वभृतेषु लज्जारूपेण ।संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १६॥ सर्वभृतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। या देवी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१७॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १८॥ या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १९॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२०॥ या देवी सर्वभृतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमो नमः । २१॥ या देवी सर्वभृतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तम्ये नमस्तम्ये नमस्तम्ये नमो नमः॥ २२॥ या देवी सर्वभृतेषु द्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमो नमः ॥ २३॥ या देवी सर्वभृतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २४ ॥ या देवी सर्वभृतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्य नमो नमः ॥ २५ ॥ या देवी सर्वभृतेषु भ्रान्तिस्पेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २६॥ इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भृतानां चाखिलेषु या। भृतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमा नमः ॥ २७ ॥ चितिरूपेण या कृत्स्नमेतदृष्याप्य स्थिता जगत । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २८॥ स्तुता सुरे: पूर्वमभीष्टसंश्रया-त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीव्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९ ॥ या साम्प्रतं चोद्धतद्त्यतापितै-रसाभिरीशा च सुर्रेर्नमस्यते। या च स्पृता तत्व्यासेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमृतिभिः ॥३०॥ः

इसके राद 'प्राथानिय' आदि वांनी इंट्यों या पठ और ।

## अथ प्राधानिकं रहस्यम्

ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुप्छन्दः,महाकाली-महालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, यथोक्तफकावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः । राजोगच

भगवन्नवतारा में चिण्डिकायास्त्वयोदिताः। एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमहिसि ॥ १ ॥ आराध्यं यन्मया देव्याः खरूपं येन च द्विज । विधिना ब्रहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे ॥ २ ॥

ऋषिरुवाच

इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते । भक्तोऽसीति न मे किश्चित्तवावाच्यं नराधिप ॥ ३ ॥ सर्वस्थाद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी । लक्ष्यालक्ष्यस्रह्मणा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ ४ ॥

ॐसप्तशतीके इन तीनों रहस्योंके नारायण ऋषि, अनुष्टुप्छन्द तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फलकी प्राप्तिके लिये जनमें इनका विनियोग होता है।

राजा वोळे—भगवन्! आपने चिण्डकाके अवतारोंकी कथा मुझे कही। ब्रह्मन्! अब इन अवतारोंकी प्रधान प्रकृतिका निरूपण कीजिये॥१॥ द्विजश्रेष्ठ! में आपके चरणोंमें पड़ा हूँ। मुझे देवीके जिस खरूपकी और जिस विधिसे आराधना करनी हैं, वह सब यथार्थरूपसे बतलाइये॥ २॥

ऋषि कहते हैं—राजन्! यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसीसे कहने योग्य नहीं बतलाया गया है। किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसल्यि तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। १॥ त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारणहैं। वे ही दृश्य और अदृश्यरूपसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त

मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च विश्रती । नागं लिङ्गं च योनिं च विभ्रती नृप मृद्दीन ॥ ५॥ तप्रकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभएणा । शुन्यं तद्खिलं स्वेन पूर्यामास तेजसा ॥ ६ ॥ ग्रुन्यं तद्दखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । केवलेन हि॥७॥ वभार परमं रूपं तमसा सा भिन्नाञ्जनतंकाशा दंष्ट्राङ्कितवरानना । विशाललोचना नारी वस्व तनुमध्यमा ॥ ८॥ खडगपात्रशिरः खटेरलंकृतचतुर्भुजा कवन्धहारं शिरमा विभाणा हि शिर्:स्र तम् ॥ ९ ॥ सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा । नाम कर्म च में मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः ॥१०॥

करके स्थित है ॥४॥ राजन्! वं अपनी चार भुजाओं में मातुलिङ्ग (विजीनेका फल) अदा खेट (ढाल) एवं पान गंच और मक्तकरर नाग लिङ्ग तथा योनि—इन वस्तुओं को धारण करती हैं ।६॥ तपाये हुए मुवर्णके समान उनकी कान्ति है । तपाये हुए मुवर्णके समान उनकी कान्ति है । तपाये हुए मुवर्णके समान इस शून्य जगत्को परिपूर्ण किया है ॥६॥ परमेश्वरी महालक्ष्मीने इस सम्पूर्ण जगत्को शून्य देखकर केवलत्तमोगुणकप उपाधिके हाग एक अन्य उरहण्ड कर धारण किया है ॥७॥ वह रूप एक नारीके करने प्रकट हुआ- जिनके शरीरकी कान्ति निखरे हुए काजलकी मौति काले रंगकी थी। उसका क्षेत्र सुल दाहीने सुशोभित था। नेच बड़े-बड़े और कमर पतली थी ॥८॥ उनकी चार भजार खाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तकरें मुशोभित थी। वह पत्रक्षिण कान्यकर क्षेत्र हुए मस्तकरें मुशोभित थी। वह पत्रक्ष स्थान क्ष्म पत्रकर पत्र प्रकार प्रकट हुई नियोंमें अंष्ठ तामकी देवीने महालक्ष्मीने पत्र प्रवास प्रवास प्रकट हुई नियोंमें अंष्ठ तामकी देवीने महालक्ष्मीने पत्र प्रवास प्रवास श्रीन कर्म बताइये ॥१०॥

तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामशी प्रमदोत्तमाम् ।
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ।।११॥
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृपा ।
निद्रा तृप्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया।।१२॥
इसानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः ।
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽच्नुते सुखम् ।।१३॥
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप ।
सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रमं द्यौ ।।१४॥
अक्षमालाङ्कराधरा वीणापुस्तकधारिणी ।
सा वभ्व वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ ।।१५॥
महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती ।
आर्या त्राह्मी कामघेनुर्वेद्गर्भा च धीश्वरी ।।१६॥

तब महालक्ष्मीने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसीदेवीसे कहा—'में तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो-जोकमं हैं, उनको भी बतलाती हूँ ॥११॥ महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्यया—॥१२॥ ये तुम्हारे नाम हैं, जो कमोंके द्वारा लोकमें चरितार्थ होंगे। इन नामोंके द्वारा तुम्हारे कमोंको जानकर जो उनका पाठ करता है, यह सब सुख मोगता हैं।॥१३॥राजन् ! महाकालीसे यों कहकर महालक्ष्मीने अत्यन्त शुद्ध सत्त्वगुणके द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चन्द्रमाके समान गौरवर्ण था॥१४॥ यह श्रेष्ठ नारी अपने हार्थों अक्षमाला, अङ्कुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किये हुए थी। महालक्ष्मीने उसे भी नाम प्रदान किये॥१५॥ महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगमों और धीश्वरी (बुद्धिकी स्वामिनी)—ये तुम्हारे नाम होंगे॥१६॥

अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सर्म्वतीष् ।
युवां जनयतां देच्यो मिथुने स्वानुह्यतः ॥१०॥
इत्युक्तवा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्ववर् ।
हिरण्यगर्भी रुचिरो खीपुंती कमलासना ॥१८॥
ब्रह्मन् विधे विरिच्चेति धातरित्याह तं नरम् ।
श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां खियम् ॥१९॥
सहाकाली भारती च मिथुने सुजतः सह ।
एतयोरिष स्पाणि नामानि च वटामि ते ॥२०॥
नीलकण्ठं रक्तवाहुं व्वेताङ्गं चन्द्रशेखरम् ।
जनयामास पुरुषं महाकाली सितां खियम् ॥२१॥
स रुद्रः गंकरः स्याणुः कपदीं च त्रिलोचनः ।
ब्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाखरा स्वरा ॥२२॥

तदनत्तर महालस्मीने महाकाली और महागरस्त्रतीं कहा—विविधी! तम दोनों अपने-अपने गुणोंके योग्य न्त्री-पुरुषके जोहे उत्तरम करो।। १७॥ उन दोनोंसे यों कहकर महालक्ष्मीने पहले स्वयं ही न्त्री-पुरुषका एक लोहा उत्तरम किया। वे दोनों हिरण्यामं (निमंद्रकानमेन्यम्म) सुन्दर तथा कमत्वे आसनपर विराजमान थे। उनमेंने एक को भी ओर दूनरा पुरुष ॥१८॥ तत्मश्चात् माता महालक्ष्मीने पुरुषको ब्रह्मन् । विधे ! विविधित तथा धातः ! इस प्रकार सम्बोधित किया और न्त्रीको भी । पद्मा ! कमला ! लक्ष्मी ! इसके बाद महाकाली और महान्यक्ष्मीने में एक एक जोड़ा उत्तरम किया। इसके भी नय और नाम में तुम्हें बतलाता है ॥२०॥ महाकालीने कण्डमें नील विद्वसे सुकार लाल सुजार क्षेत्र करियो । कम चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले पुरुषको तथा गोरे रंगकी क्यों हिया। वह पुरुष रहा, संवरः क्याणु, कपदीं और विलोधनके नामके प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्रीके प्रयो विद्याः कामधेतु, भाषाः अक्षरा और क्यान्ये

सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुपं नृप ।
जनयामास नामानि तयोरिप वदामि ते ॥२३॥
विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः ।
उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥२४॥
एवं युवतयः सद्यः पुरुपत्वं प्रपेदिरे ।
चक्षुष्मन्तो नु पञ्यन्ति नेतरेऽतिद्वदो जनाः ॥२५॥
ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीनृप त्रयीम् ।
रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियस् ॥२६॥
स्वर्या सह संभूय विरिश्चोऽण्डमजीजनत् ।
बिभेद भगवान् रुद्रस्तद् गौर्या सह वीर्यवान् ॥२७॥
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नृप ।
महाभूतात्मकं सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥२८॥

नाम हुए ॥२२॥ राजन् ! महासरस्वतीने गोरे रंगकी स्त्री और क्यामरंगके पुरुषको प्रकट किया । उन दोनोंके नाम भी मैं तुम्हें वतलाता हूँ ॥२३॥ उनमें पुरुषके नाम विष्णु, कृष्ण, हृषीकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा—इन नामोंसे प्रसिद्ध हुई ॥ २४ ॥ इस प्रकार तीनों युवतियाँ ही तत्काल पुरुषरूपको प्राप्त हुई । इस वातको ज्ञाननेत्रवाले लोग ही समझ सकते हैं । दूसरे अज्ञानीजन इस रहस्यको नहीं जान सकते ॥ २५ ॥ राजन् ! महालक्ष्मीने त्रयीविद्यारूप सरस्वतीको ब्रह्माके लिये पत्नीरूपमें समर्पित किया, च्द्रको वरदायिनी गौरी तथा भगवान् वासुदेवको लक्ष्मी दे दी ॥२६॥ इस प्रकार सरस्वतीके साथ संयुक्त होकर ब्रह्माजीने ब्रह्माण्डको उत्यन्न किया और परम पराक्रमी भगवान् च्रह्में गौरीके साथ मिलकर उसका मेदन किया ॥ २७ ॥ राजन् ! उस ब्रह्माण्डमें प्रधान ( महत्तव ) आदि कार्यसमूह—पञ्चमहामृतात्मक समस्त

षुपोप पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः । संजहार जगत्सर्वे सह गौर्यो महेश्वरः ॥२९॥ महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसन्त्रमयीर्था । निराकारा च साकारा संव नानाभियानभूत ॥३०॥ नामान्तरैनिस्प्येषा नाम्ना नान्येन केनचित् ॥३०॥३१॥

स्यावर-जङ्गमरूप जनत्की उत्पत्ति हुई ॥ २८॥ फिर हर्ष्मांके नाय भगवान् विष्णुते उस जगत्का पालन-पोपण किया और प्रत्यकालमें गीनीके स्थय महेश्वरने उस सम्पूर्ण जगत्का चंहार किया ॥ २९ ॥ महाराज ! महालक्ष्मी ही सर्वसत्तमयी तथा सब तत्त्वीकी अधीदवरी हैं। वे ही निराकार अंधर साकाररूपमें रहकर नाना प्रकारके नाम धारण करती हैं ॥३०॥ स्मृणवानक सत्त्व, ज्ञान, चित्, महामाया आदि नामान्तरीं हैं इन महालक्ष्मीका निराक्त करना चाहिये। केवल एक नाम (महालक्ष्मीकाष्ठ) में अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥ इति प्राधानिकं गहरूवं सम्पूर्णम् ।

ह प्रथम रहस्यमें परा शक्ति महालक्ष्मीकी स्वस्पता मिशाइन लिखा गया है। महालक्ष्मी ही वेबीकी समस्त विद्यालयी (अवल्यों) की प्रथम प्रश्ति है। अनुष्य रस प्रमत्यामी प्राकृतिक या प्राथमिक रहस्य कहते हो। इस्तें श्रमुख्य महालक्ष्मी ही सुद प्रपण तथा सम्पूर्ण अवतारीका लाहि गारण है। ऐसे हुती हो साम्यावस्थास्था प्रश्ति भी उनमें नित्न गही है। स्पृत्यक्षम् इस्त्र हिन्द स्थान स्वता-अत्यक्त--सूत्र वस्ति स्वस्य है। है सर्वत स्थापम है। स्वित्र स्थापम स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप नाम और स्थान-सुद है ही है। है स्वित्र स्थापम हिन्द विकाय स्थापण स्थाप स्थाप्त होती हुई भी भनी पर अनुवह करने ने लिये प्रथम हिन्द विकाय स्थापण स्थी

# अथ वैकृतिकं रहस्यम्

### ऋषिरुवाच

## ॐत्रिगुणा तामसी देवी सान्त्रिकी या त्रिधोदिता। सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते॥१॥

ऋषि कहते हैं—राजन् ! पहले जिन सत्त्वप्रधाना त्रिगुणमयी महा-लक्ष्मीके तामसी आदि मेदसे तीन स्वरूप बतलाये गये, वे ही शर्वा, चिण्डका, दुगां, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामोंसे कही जाती हैं ॥ १ ॥ भाँति है। वे अपने चार हाथोंमें मातुलिङ्ग (विजीरा), गदा, खेट (ढाल) और पानपात्र धारण करती हैं तथा मस्तकपर नाग, लिङ्ग और योनि धारण किये रहती

पानपात्र धारण करती हैं तथा मस्तकपर नाग, लिझ और योनि धारण किये रहती हैं । भुवनेश्वरी-संद्विताके अनुसार मातुलिङ्ग कर्मराशिका, गदा क्रियाशक्तिका, खेट ज्ञानशक्तिका और पानपात्र तुरीय वृत्ति (अपने सिचदानन्दमय स्वरूपमें स्थित ) का स्चक है। इसी प्रकार नागसे कालका, योनिसे प्रकृतिका और लिङ्क्से प्ररूपका ग्रहण होता है। तात्पर्य यह कि प्रकृति, पुरुप और काल-तीनोंका अधिष्ठान परमेखरी महालक्ष्मी ही हैं। उक्त चतुर्भुजा महालक्ष्मीके किस हाधमें कीन-से आयुध हैं, इसमें भी मतमेद है। रेणुका-माहात्म्यमें वताया गया है, दाहिनी ओरके नीचेके हाथमें पानपात्र और ऊपरके हाथमें गदा है, वार्या ओरके ऊपरके हाथमें खेट तथा नीचेके हाथमें श्रीफल है। परंत वैकृतिक रहस्यमें 'दक्षिणाधःकरक्रमात' कहकर जो क्रम दिखाया गया है, उसके अनुसार दाहिनी ओरके निचले हाथमें मातुलिङ्ग, ऊपरवाले हाथमें गदा, वायीं ओरके ऊपरवाले हाथमें खेट तथा नीचेवाले हाथमें पानपात्र है । चतुर्भुंजा महालक्ष्मीने क्रमशः तमोगुण और सत्त्वगुणरूप उपाधि-के द्वारा अपने दो रूप और प्रकट किये, जिनकी क्रमशः महाकाली और महासरखतीं-के नामसे प्रसिद्धि हुई । ये दोनों सप्तरातीके प्रथम-चरित्र और उत्तरचरित्रमें वर्णित महाकाली और महासरस्वतीसे भिन्न हैं, क्योंकि ये दोनों ही चतुर्मुजा हैं और उक्त चरित्रोमें वर्णित महाकालीके दस तथा महासरस्वतीके आठ मुजाएँ हैं। चतुर्मुजा महाकालीके हाथमें खड़, पानपात्र, मस्तक और ढाल हैं, इनका कम भी पूर्ववत् ही

योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमागुणा। मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः ॥ २ ॥ दशवक्त्रा दश्भुजा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया ॥ ३ ॥ द्शपादाञ्जनप्रभा । स्फरद्शनदंष्ट्रा भीमरूपापि भूमिप । सा रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः ॥ ४॥

तमोगुणमयी महाकाली भगवान् विष्णुकी योगनिहा कही गयी है। मधु और कैटमका नाश फरनेके लिये ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, उन्हींका नाम महाकाली है।। २॥ उनके दस मुख, दम मुजाएँ और दम पैर है। व काजलके समान काले रंगकी हैं तथा तीय नेवांकी विशाल पर्किने गुरोधित होती हैं ॥ ३ ॥ भूपाल ! उनके दाँत और दाहें चमकती रहती हैं । यचित उनका रूप भयंकर है तथापि वे रूप, मीमाग्य, फान्ति एवं महती मन्यदाकी र्ष । चतुर्बुजा सरस्वतीयो हार्योमें अञ्चमाना, अपुरा, यीणा तीर पुराज शील पति है।

चनका भी पहले ही जैसा कम है। पिट इन तीनों देवियेनि गरी-पुरपका एक-एव जोड़ा उत्पन्न विया। महाकालीसे शहर और सरस्त्री, महाल्ड्मीसे हका और ल्ड्मी तथा महासरस्वतीसे विष्णु और भीराका प्राद्वभीव हुआ। इनमें हट्मी विष्टारी, गौरी शद्भरको तथा सरस्वती मणाजीको प्राप्त हुई। पत्नीसहित मणाने स्टिनियाने पालन और रुद्रने संहारका वार्य सँभावा । २न अवनारीका ग्राम १२ प्रकार रे---

चतुर्मुं महान्ह्मी ( मृत महति )

चतुर्भुजा महाकानी

द्धर-सरस्वतः

विकार और गोर्स

मक्त और तस्ती

खड्गवाणगदाग्र्लचक्रशङ्खभुशुण्डिभृत ।
परिषं कार्मुकं शीर्ष निञ्च्योतद्विधिरं दधौ ॥ ५ ॥
एपा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया ।
आराधिता वशीकुर्यात् पूजाकर्त्रश्वराचरम् ॥ ६ ॥
सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽविभृतामितप्रभा ।
त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्मिहिषमिदिनी ॥ ७ ॥
व्वेतानना नीलभुजा सुक्वेतस्तनमण्डला ।
रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्खोरुरुन्मदा ॥ ८ ॥
सुचित्रज्ञघना चित्रमाल्याम्बरिवभूपणा ।
चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥

अधिष्ठान (प्राप्तिस्थान) है ॥ ४॥ ये अपने हाथों से खड़, वाण, गदा, शूल, चक्र, शङ्क, मुशुण्डि, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है, ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं॥ ५॥ ये महाकाली भगवान् विष्णुकी दुस्तर माया हैं। आराधना करनेपर ये चराचर जगत्को अपने उपासकके अधीन कर देती हैं॥ ६॥

सम्पूर्ण देवताओं के अङ्गोंसे जिनका प्राहुर्भाव हुआ था, वे अनन्त कान्तिसे युक्त साक्षात् महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिपासुरका मर्दन करनेवाली हैं॥ ७॥ उनका मुख गोरा, मुजाएँ स्थाम, स्तनमण्डल अत्यन्त स्वेत, किटभाग और चरण लाल तथा जङ्घा और पिंडली नीले रंगकी हैं। अजय होनेके कारण उनको अपने शौर्यका अभिमान है॥ ८॥किटिके आगेका भाग बहुरंगे वस्त्रसे आच्छादित होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र दिखायी देता है। उनकी माला, वस्त्र, आमृषण तथा अङ्गराग सभी विचित्र हैं। वे कान्ति, रूप और सौभाग्यसे

अप्टाद्शभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती।
आयुधानयत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्।।१०।।
अक्षमाला च कमलं वाणांऽसिः कुलिशं गदा।
चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो धण्टा च पाशकः।।११।।
शक्तिद्ण्डश्रमं चापं पानपात्रं कमण्डलः।
अलंकृतभुजामेभिरायुधः कमलासनाम्।।१२।।
सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप।
पूजयेत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्।।१२।।
गौरीदेहात्समुद्भृता या सन्त्रंक्षगुणाश्रया।
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिवहिणी।।१४।।
दशौ चाप्टभुजा वाणमुसले शुलचक्रभृत्।
शङ्खं धण्टां लाङ्कलं च कार्मुकं वस्थाधिप।।१५।।

सुशोभित हैं ॥९॥ यद्यपि उनकी सुजाएँ असंस्व हैं, तथापि उन्हें अटार सुजाओंसे युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिये। अब उनके दाहिनी ओरके निचले हाथोंसे लेकर वायों ओरके निचले हाथोंतकमें समग्रा जो अस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है ॥१०॥ अधमाला, कमल, दाफ, खड़ा, बज़, गदा, चक्र, त्रिश्ल, परगु, शहु, घण्टा, पाश, शक्ति, दण्ट, चमं (ढाल), धनुष, पानपात्र और कमण्डलु—हन आयुधोंसे उनकी सुलाएँ विभूषित हैं। वे कमलके आसनपर विराजनान हैं, नवंदेयमयी हैं तथा गदधी ईश्वरी हैं। राजन्! जो हन महालध्मीदेवीका पूजन पत्रता है, यह मदले लोकों तथा देवताओंका भी न्वामी होता है।। ११-१३॥

बी एकमात्र सत्वगुगके आश्रित हो पार्वतीर्जीके शर्रास्ते प्रकट हुई थीं तथा जिन्होंने ग्रम्भ नामक देखका नंहार किया था। वे सञ्जात सरस्वती कही गयी हैं ॥ १४ ॥ पृष्वीयते ! उनके आठ मुलाएँ हैं तथा वे अपने हाथोंमें क्रमशः याणा मुसला शृहा सकाशङ्का पण्टा हट एवं धनुष पारण

एपा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति। शुम्भासुरनिवर्हिणी ॥१६॥ निशुम्भमथिनी देवी स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव। इत्युक्तानि उपासनं जगन्मातुः निशामय ॥१७॥ <u>पृथगासां</u> महालक्ष्मीयदा महाकाली सरस्वती। पूज्या दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् ॥१८॥ विरिश्वः खरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे। वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्।।१९॥ मध्ये वामे चास्या दशानना। अष्टादशभुना लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् ॥२०॥ दक्षिणेऽष्टभुजा

करती हैं।। १५ ।। सरस्वती देवी जो निशुम्भका मर्दन तथा शुम्भासुरका संहार करनेवाली हैं। भक्तिपूर्वक पूजित होनेपर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं।।१६॥

राजन् ! इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप वतलाये, अव जगन्माता महालक्ष्मीकी तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक्-पृथक् उपासना अवण करो ॥ १७ ॥ जव महालक्ष्मीकी पृजा करनी हो, तब उन्हें मध्यमें स्थापित करके उनके दक्षिण और वामभागमें क्रमशः महाकाली और सरस्वतीका पृजन करना चाहिये और पृष्ठभागमें तीनों युगल देवताओं की पृजा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ महालक्ष्मीके ठीक पीछे मध्यभागमें सरस्वतीके साथ ब्रह्माका पूजन करे । उनके दक्षिणभागमें गौरीके साथ रुद्रकी पूजा करे तथा वामभागमें लक्ष्मीसिहत विष्णुका पूजन करे । महालक्ष्मी आदि तीनों देवियोंके सामने निम्नाङ्कित तीन देवियोंकी भी पूजा करनी चाहिये ॥ १९ ॥ मध्यस्य महालक्ष्मीके आगे मध्यभागमें अठारह मुजाओंवाली महालक्ष्मीका पूजन करे । उनके वामभागमें दस मुखोंवाली महालक्ष्मीका तथा दक्षिणभागमें आठ मुजाओंवाली महासरस्वतीका पूजन

अष्टादशभुजा चेंपा यदा पुज्या नराधिप। चाप्रभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥२१॥ दशानना च सम्पूज्यों सर्वारिष्टप्रशान्तये। कालमृत्यु शुम्भासुरनिवर्हिणी ॥२२॥ चाप्रभुजा पुज्या शक्तयः प्ल्यास्तदा रुद्रविनायकी । नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत ॥२२॥ अवतारत्रयाचीयां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः । अष्टादशभुजा चैपा पूज्या महिपमदिनी ॥२४॥ महालक्ष्मीर्महाकाली सेव प्रोक्ता पुण्यपापानां सर्वलोकमहेब्बरी ॥२५॥ ईश्वरी

करे ॥२०॥ राजन् ! जब केवल अटारह् भुजाओंवाली महालक्ष्मीका अथवा दशमुखीकालीका या अष्टभुजा सरस्वतीका पूजन करना हो। तब सब अरिष्टोंकी शान्तिके लिये इनके दक्षिणभागमें कालकी और वामभागमें मृत्युकी भी भलीभाँति पूजा करनी चाहिये । जब ग्रम्भामुरका संहार करनेवाली अष्टनुजा देवीकी पूजा करनी हो। तब उनके साथ उनकी में। शक्तियोंका और दक्षिण-भागमें क्ट्र एवं वामभागमें गणेशजीका भी पूजन करना चाहिये (हाकों। माहेश्वरी, कीमारी, बैणाबी। वागही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवकृती तथा चामुण्डा—ये नौ शक्तियाँ हैं )।

ममो देखें '''इस स्तोत्रसे महालक्ष्मीकी पूजाकरनी चाहिये ॥२४-२३॥ तथा उनके तीन अवतारोंकी पूजाके नमय उनके चरित्रोंमें जो स्तोत्र और मन्त्र आये हैं, उन्हींका उपयोग करना चाहिये। अटारह भुजाओं वालों महिपासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही विद्येषरूप पूजनीय हैं। क्येंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती फहलातों हैं। वे ही पुज्य-गरीरो अधीक्षरी तथा सम्पूर्ण होकोंकी महेक्षरी हैं॥ २४-२५॥

महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्त्रभुः। पूजयेञ्जगतां धात्रीं चिण्डकां भक्तवत्सलाम् ॥२६॥ अर्घादि भिरलंकारै र्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धृपैदींपैश्च नेवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्द्रितैः 112911 मांसेन रुधिराक्तेन बलिना सुरया ( बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता ॥ तेवां किल सुरामांसैनीका पूजा नृप कचित्।) प्रणामाचमनीयेन सुगन्धिना ॥२८॥ चन्दनेन ताम्बुलैर्भक्तिभावसमन्वितैः। सकपूरेश्व वामभागेऽग्रतो देव्याश्छिन्नशीर्प महासुरम् ॥२९॥

जिसने महिषासुरका अन्त करनेवाली महालक्ष्मीकी भक्तिपूर्वक आराधना की है, वही संसारका स्वामी है। अतः जगत्को धारण करनेवाली भक्त-वत्सला भगवती चण्डिकाकी अवश्य पूजा करनी चाहिये॥ २६॥

अर्घ्य आदिसे, आभूषणोंसे, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकारके मध्य पदार्थों से युक्त ने वेद्योंसे, रक्ति श्चित विलिसे, मांससे तथा मिदरासे भी देवीका पूजन होता है। \* (राजन! बिल और मांस आदिसे की जानेवाली पूजा ब्राह्मणोंको छोड़कर बतायी गयी है। उनके लिये मांस और मिदरासे कहीं भी पूजाका विधान नहीं है।) प्रणाम, आचमनके योग्य जल, सुगन्धित चन्दन, कप्र तथा ताम्बूल आदि सामिप्रयोंको भिक्तभावसे निवेदन करके देवीकी पूजा करनी चाहिये। देवीके सामने बार्ये भागमें कटे मस्तकवाले

को लोग मांस और मदिराका व्यवहार करते हैं, उन्हीं लोगोंके लिये मांस-मदिराद्वारा पूजनका विधान है। वाकी लोगोंको मांस-मदिरा आदिके द्वारा पूज नहीं करना चाहिये।

प्जयेनमहिपं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया।
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम् ॥ ३० ॥
वाहनं प्जयेदेव्या भृतं येन चराचरम् ।
कुर्याच स्तवनं धीमां स्तस्या एकाग्रमानसः ॥ ३१ ॥
ततः कृताङ्गलिर्भृत्वा स्तुवीत चरितेरिमः ।
एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह ॥ ३२ ॥
चरितार्धं तु न जपेङ्मपञ्छिद्रमवाप्नुयात् ।
प्रदक्षिणानमस्कारान् कृत्वा मृष्टिं कृताङ्गलिः ॥ ३३ ॥
समापयेङ्मगद्धार्शी मृद्धमृहुरतिन्द्रतः ।
प्रतिश्लोकं च जुहुयात्पायसं तिलस्पिंपा ॥ ३४ ॥
जुहुयातस्तोत्रमन्त्रेर्वा चिष्डकाये शुमं हिनः ।

महादेत्य महिपासुरका पूजन करना चाहिये, जिसने भगवतीये नाथ सायु ज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवीके सामने दक्षिण भागमें उनके वाहन सिंहका पूजन करना चाहिये, जो सम्पूर्ण धर्मका प्रतीक एवं पडविध ऐश्वयं से सुक्त है। उसीने इस चराचर जगत्को धारण कर रक्ता है।

तदनन्तर बुद्धिमान् पुरुष एकामनित्त हो देवीको स्तृतिकरे। फिर दाय जोड़कर तीनों पूर्वोक्त न्यरित्रोंद्वारा भगवतीका स्तवन करे। यदि कोई एक ही निरित्रसे स्तृतिकरना चाहे तो केवल मध्यम निरित्रके पाटनं कर दे। कित प्रथम और उत्तर निरित्रोंमेंने एकका पाट न करे। आधे निरित्रका भी पाट करना माना है। जो आधे निरित्रका पाट करता है। उनका पाट सपान नहीं होता। पाट-समाप्तिके बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्वार कर तथा जातस्य छोड़कर जगदम्याके उद्देश्यमे मस्तकपर हाथ कोई और उनने पारं पार पृथ्वित या अपराधोंके लिये धमा-प्रार्थना करे। सप्तश्तीका प्रयंक दक्षेत्र मन्तरूप है। उसने तिल और युत्त मिली हुई खीरकी आहुति दे॥ २७--१४ ॥ अध्या स्पत्रश्तीमें जो स्तान आये हैं। उन्हींके मन्त्रोंने निर्देश प्रित्र

भूयो नामपदैर्देवीं पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३५॥ प्रयतः प्राञ्जिलेः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मिन । सुचिरं भावयेदीशां चिष्डकां तन्मयो भवेत् ॥ ३६॥ एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम् । सुक्त्या भोगान् यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात् ॥ ३७॥ यो न पूजयते नित्यं चिष्डकां भक्तवत्सलाम् । भसीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी ॥ ३८॥ तस्मात्पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम् । यथोक्तेन विधानेन चिष्डकां सुखमाप्स्यसि ॥ ३९॥ इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्

asszerten

हिविष्यका हवन करें । होमके पश्चात् एकाग्रचित्त हो महालक्ष्मी देवीके नाम-मन्त्रोंको उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे ॥ ३५ ॥ तत्पश्चात् मन और इन्द्रियोंको वश्चमें रखते हुए हाथ जोड़ विनीतभावसे देवीको प्रणाम करे और अन्तःकरणमें स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चण्डिका देवीका देरतक चिन्तन करे । चिन्तन करते-करते उन्हींमें तन्मय हो जाय ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भिवतपूर्वक परमेश्वरीका पूजन करता है, वह मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर अन्तमें देवीका सायुच्य प्राप्त करता है। ३०॥ जो मक्तवत्सला चण्डीका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्योंको जलाकर भस्म कर देती हैं ॥ ३८ ॥ इसलिये राजन् ! तुम सर्वलोक-महेश्वरी चण्डिकाका शास्त्रोक्त विधिसे पूजन करो । उससे तुम्हें सुख मिलेगा # ॥ ३९ ॥

अपूर्वोक्त प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्यमें कारणात्मक प्रकृतिभूता महालक्ष्मीके रवरूप तथा अवतारोंका वर्णन किया गया । इस प्रक्ररणमें विशेषरूपसे प्रकृतिसहित विकृतियोंके ध्यान, प्जन, प्जनोपचार तथा प्जनकी महिमाका वर्णन हुआ है ।

अतः इसे वैकृतिक रहस्य कहते हैं। इसमें पहले सप्तश्तीके तीन वरिशीमें परित महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीके ध्यानका वर्णन है, यही महाजनी दशमुजा, महालक्ष्मी अष्टादशमुजा तथा महासरस्वती अष्टमुजा है। रनके आयुर्धेक क्रम पहले बताये अनुसार दाहिने भागके नीचेवाले हाथसे लेकर क्रमणः जपरकारे हाथोंमें, फिर वामभागके ऊपरवाले हाथते लेकर नीचेवाले हायतक समझका चाहिये। जैसे महाकालीके दस हाथोंमें पाँच दाहिने और पाँच सार्वे हैं। हादिनेदारी हाजीस क्रमशः नीचेसे ऊपरतक खत्न, वाण, नदा; शूट और चक्र है दय वार्षे हार्यभे कपरसे नीचेतक क्रमशः शह, भुशुण्टि, परिष, धनुष और मस्तक है। इसी तस्त अष्टादश्मुजा महालङ्मीके नी दाहिने हार्योमें भीचेकी भारसे हामद्राः घटनाला. कमल, बाण, खद्ग, बज्र, गदा, चक्र, त्रिश्ल और परशु है तथा सार्वे हाथीमें उपस्ति नीचेत्रक शहर, धण्या, पाश, शक्ति, दण्ड, बाट, धनुष, पानपाद और कमाप्टा, है । अष्टनजा महासरस्वतीके भी चार दाहिने हाथोंमें पूर्वीक क्रमसे राम, असल, इस और चक्र है तथा आर्थे हाथीमें अपन पण्यान हल और पनुष है। इस तीनीर्ध प्राप्ति विषयमें कही हुई अन्य सारी वार्ते स्पष्ट है। सत्यक्षात् इन सहकी उपायनाह जन वीं बतलाया गया है। बीचमें चतुर्भुजा महान्युभीको स्तरिप गरके उनके लोहर भागमें चतुर्भुजा महाकाली तथा बामनागर्भे चतुर्भुजा सशस्यकीली स्थापन्त हो । महाकालीको प्रधानमें सद-गीरी। महात्रध्मीको प्रधानमें स्वानस्टरवर्ता तता सन्त सरस्वतीको पृष्टभागमें विष्यु-लक्ष्मांको पूजा करे । फिर चतुर्भुल महालक्ष्मांके स्टाहरू मध्यभागमें अष्टादराभुजाको स्थापित करे । इतका सरा अतुर्केतः नदा व्यक्तिके चेक् होगा । अष्टार्गभुजाके विधिन भागमें अष्टभुजा महासरस्तती और जनगारामें उदाराजा महाकाली रहेंगी। यदि बेवल अधारमञ्जा या ग्रामना अग्रा शरभुदाय प्राप्त करना हो तो इनमेंने किसी एक अनीट वैबीके स्वापित करने उत्तर करियानको काल और वामभागमें मृत्युकी स्थापना बर्ग्स चारिये । अद्युक्ता इनमें हुए बिदोपता है। यदि केंद्रक अष्टमुकार्या पृष्टा परनी हो तो उनके साथ उनहीं हार्या, मारिक्सं, बीमरी, बेष्यवं, बाराबं, नारवितं, रेह्नं, क्षित्रही और राष्ट्राय — इन भी दासियोंको भी पूजा करनी अकिये। साथ दी जातिने रामने रह और बामनागर्मे विनाधकता पूजन भी आवरवल है। यह और मुख्यी पूज के, जे पहले वतायी गयी है, होनी चाहिये। कुछ लोग शैलपुत्री आदि नवडुर्गाओंको नौ शक्तियों में प्रहण करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि उन्हें अष्टभुजाकी शक्ति-रूपसे कहीं नहीं वताया गया है। ये बाह्या आदि शक्तियाँ ही महासरस्वतीके अङ्गसे प्रकट हुई थीं, अतः वे ही उनकी नौ शक्तियाँ हैं। अप्टादशमुजा देवीके सामने दक्षिणभागमें सिंह और वामभागमें महिपकी पूजा करे। कुछ लोगोंका कथन है कि जव अष्टादश्भुजा देवीकी पूजा करनी हो, तव उनके दक्षिणभागमें दशानना और वामभागमें अष्टभुजाकी पूजा करे। जब केवल दशाननाकी पूजा कर्नी हो, तब उनके साथ दक्षिणभागमें कालकी और वामभागमें मृत्युकी पूजा करे तथा जब केवल अष्टभुजाकी पूजा करनी हो, तव उनके साथ पूर्वोक्त नौ शक्तियों और रुद्र-विनायककी भी पूजा करनी चाहिये। यह क्रम-विभाग देखने में सुन्दर होनेपर भी मूलपाठके प्रतिकूल है । कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अष्टादशभुजा आदिमेंसे जिसकी प्रधानतासे पूजा करनी हो, उसे मध्यमें स्थापित करके दाहिने और वामभागमें श्रेप दो देवियोंकी स्थापना करे और मध्यमें स्थित देवीके दक्षिण-वाम-पार्श्वीमें रुद्र-विनायकको स्थापित करके संवका पूजन करे। यह वात भी मूलसे सिद्ध नहीं होती। कोई-कोई अष्टभुजाके पूजनमें विकल्प मानते हैं। उनका कहना है कि अष्टमुजाके साथ या तो काल एवं मृत्युकी ही पूजा करे अथवा नौ शक्तियोंसहित रुद्रविनायककी ही पूजा करे, सवका एक साथ नहीं; किंतु ऐसी धारणाके लिये भी कोई प्रवल प्रमाण नहीं है। नीचे कोष्टकोंसे समष्टि-उपासना और व्यष्टि-उपासनाका क्रम स्पष्ट किया जाता है---

( समप्टि-उपासना )

| रुद्र-गौरी        | नह्मा-सरस्वती          | विष्णु-लक्ष्मी       |  |
|-------------------|------------------------|----------------------|--|
| चतुर्भुजा महाकाली | चतुर्भुंजा महारुक्ष्मी | चतुर्भुजा महासरस्वती |  |
| दंशानना दशमुना    | अष्टादश्रभुजा          | <b>अ</b> ष्टमुजा     |  |

## अथ मृर्तिरहस्यम् \*

### **ऋ**पिरुवाच

ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्द्जा।
स्तुता सा पूजिता थक्त्या वशीकुर्याञ्जगत्त्रयम् ॥ १ ॥
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा।
देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभृषणा॥ २ ॥
कमलाङ्कुशपाशाञ्जरलंकृतचतुर्भुजा ।
इन्दिरा कमला लक्ष्मीः साश्री रुवमाम्बुजासना॥ ३ ॥

त्रमृषि कहते हैं—राजन्! नन्दा नामकी देवी जो नन्दमं उत्तन्न होनेवाली हैं, उनकी यदि भक्तिपृषंक स्तृति और पूजा की जाय तो वे तीनों लोकोंको उपासकके अधीन कर देती हैं ॥ १ ॥ उनके भीअक्नोंकी कान्ति कनकके समान उत्तम है । वे सुनहरे रंगके मुन्दर वक्त भारण करती हैं । उनकी आभा सुवर्णके तुल्य है तथा वे सुवर्णके ही उत्तन आसूरण भारण करती हैं ॥ २ ॥ उनकी चार भुजाएँ कपल, अङ्गुद्ध, पादा और सहसे सुद्योभित हैं। वे इन्दिस, कमला, टहकी, धीतथा दक्ताम्युजासना (नुवर्ण-मय कमलके आसनपर विराजमान) आदि नामोंसे पुकारी जाती हैं ॥ २॥

| ( स्विधि-उपासना ) |                                      |        |             |                |    |                                                    |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|----|----------------------------------------------------|--|--|
| अधादराभुना-पूना   |                                      |        | दशानना-पृषा |                | 1  | শচ্টুকা-পুলা                                       |  |  |
| काल               | मध्यद्रश्युजा<br>देवी<br>सिद्ध मस्मि | गृत्यु | कर          | वसानना<br>देवी | मस | धार बह्युका<br>देवी रुख<br>रुद्र नी जीवर्ती विरादक |  |  |

 देवीकी अग्नम्ता छः देवियाँ ऐ—नन्त्रा, राजरम्परी,दुर्गा, भीमा भीर भानरी—दे देवियोंकी साझाद गूर्तियाँ ए इनने स्वरूपण क्रीत्राहर दोनेसे इस महरणको गूर्तिरहस्य कहते हैं। या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ। तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम् ॥ ४ ॥ रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा । रक्ताम्बरा रक्तकेशातिभीषणा ॥ ५ ॥ रक्तनेत्रा रक्तायुधा रक्तदशना रक्तदन्तिका। रक्ततीक्ष्णनखा पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेजनम् ॥ ६ ॥ सुमेरुयुगलस्तनी । विशाला सा वसुघेव दीर्घी लम्बावतिस्थू हो तावतीव मनोहरी ॥ ७ ॥ कर्कशावतिकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी। भक्तान् सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुषौ स्तनौ ॥ ८ 🛚

निष्पाप नरेश । पहले मैंने रक्तदिन्तका नामसे जिन देवीका परिचय दिया है, अब उनके स्वरूपका वर्णन करूँगा; सुनो । वह सब प्रकारके मयोंको दूर करनेवाली है ॥४॥ वे लाल रंगके वस्त्र धारण करती हैं उनके शरीरका रंग भी लाल ही है और अङ्गोंके समस्त आभूषण भी लाल रंगके हैं। उनके अख्य-शस्त्र, नेत्र, शिरके बाल, तीखे नख और दाँत सभी रक्तवर्णके हैं; इसिलये वे रक्तदिन्तका कहलाती और अत्यन्त भयानक दिखायी देती हैं। जैसे स्त्री पतिके प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्तपर (माताकी भाँति) स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करतीहें।। ५-६ ॥ देवी रक्तदिन्तकाका आकार वसुधाकी भाँति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेर पर्वतके समान हैं। वे लंबे, चौड़े, अत्यन्तस्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यन्त कमनीय हैं तथा पूर्ण आनन्दके समुद्र हैं। सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तोंको पिलाती

खड़ं पात्रं च मुसलं लाइलं च विभित्तं ता।
आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च।। ९ ॥
अनया व्याप्तमित्रलं जगत्यावरजङ्गमम्।
इमां यः प्जयेद्धक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् ॥ १०॥
( मुक्त्वा भोगान् यथाकामंदेवीसायुज्यमाण्चयान्)
अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वगुःस्तवम् ।
तं सा परिचरेद्देवी पति ग्रियमिवाङ्गना ॥ ११॥
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलिवलोचना ।
गम्भीरनाभित्तिवलीविभृपिततन्द्री ॥ १२॥
सुकर्कशसमोत्तुङ्गन्तपीनयनस्तनी ।

हैं॥ ७-८ ॥ व अपनी चार भुजाओं में चक्क, पानवान, मुसद और हत पारण फरती हैं। वे ही रक्तवामुण्डा और योगेश्वरो देवी धहरताती हैं॥ १॥ इनके द्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत् व्याप्त है। जो हम रक्तवित्व देवीका भक्तिपूर्वक पूजन फरता है, वह भी च्याचर जगत्में व्याप्त होता है।॥ १०॥ (वह यथेष्ट भोगोंको भोगवर अन्तमें देवीके साथ मायुज्य प्राप्त वर हेता है।) जो प्रतिदिन रक्तवित्वा देवीके दारीरका यह सायन वरता है। उनकी वे देवी प्रेमपूर्वक संरक्षणस्य मेवा फरती हैं। ११॥ ।।

शाकरभरी देवीके शरीरकी कान्ति नीले रंगकी है। उनके नेल नील कमलके समान हैं। नामि नीली है तथा विवलीमें विभूक्ति उदर (संप्रभाग) सूरम है।। १२ ॥ उनके दोनों तान अल्पन्त कलोरः सद औरमे वरवार-कीलें। गोल, स्यूल तथा परस्पर सटे तुष हैं। वे परमेश्वरी कमलमें निवास करनेवाली हैं और हाथमें बाकोंसे भगे मुद्दि कमल- शाकरमुह तथा पुष्पपल्लवमृलादिफलाढ्यं शाकसश्चयम् ।

काम्यानन्तरसैर्युक्तं श्चुकृण्मृत्युभयापहम् ॥ १४॥ >

कार्युकं च स्फुरत्कान्ति विश्वती परमेश्वरी ।

शाकस्भरी शवाश्वी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ १५॥

विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम् ।

उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ॥ १६॥

शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायञ्चपन् सम्पूजयन्नमन् ।

अक्षय्यमञ्जते शीघ्रमन्नपानामृतं फलम् ॥ १७॥

भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादश्चनभासुरा ।

विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥ १८॥

चन्द्रहासं च डमरु शिरः पात्रं च विश्वती ।

एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता ॥ १९॥

प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाकसमूह अनन्त मनोवाञ्छित रसींसे युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्युके भयको नष्ट करनेवाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलोंने सम्पन्त है। वे ही शाकम्भरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गयी हैं॥ १३—१५॥ वे शोकसे रिहत, दुर्शेका दमन करनेवाली तथा पाप और विपत्तिको शान्त करनेवाली हैं। उमा, गौरी, सती, चण्डी, कालिका और पावंती भी वे ही हैं॥ १६॥ जो मनुष्य शाकम्भरी देवीकी स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वन्दन करता है, वह शीघ ही अन्न, पान एवं अमृतरूप अक्षय फल्का भागी होता है ॥ १७॥

भोमा देवीका वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दाँत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र वहे-बड़े हैं, खरूप स्त्रोका है, स्तन गोल गोल और स्यूल हैं। वे अपने हायों में चन्द्रहास नामक खड़ा, डमरू, मस्तक और पानपात्र धारण करती हैं। ये ही एकवीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती हैं॥ १८-१९॥ तेजोमण्डलदुर्धर्पा श्रामरी चित्रकान्तिमृत्।
चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभृषिता।।२०॥
चित्रश्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते।
इत्येता मूर्तयो देच्या याः ख्याता वसुधाधिप।।२१॥
जगनमातुश्रण्डकायाः कीर्तिताः कामधेनवः।
इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचिन्त्रया।।२२॥
व्याख्यानं दिच्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम्।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरम्।।२३॥
सप्तजन्माजितेघोरे बह्नहत्यासमरपि ।
पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते नर्वकिल्विषः।।२९॥
देच्या ध्यानं मया ख्यातं गुद्धाद् गुत्यतरं महत्।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामकलप्रदम्।।२५॥

भ्रामरी देवीकी कान्ति विचित्र (अनेक रंगकी) है। ये जारेने तेजोमण्डलके कारण दुर्धर्प दिखायी देती हैं। उनका अद्गरण भी अनेक रंगका है तथा वे चित्र-विचित्र आनुषणोंने विभूषित हैं।। २०॥ चित्र-भर्मर पाणि और महामारी आदि नानोंने उनकी मिरिपाका गान किया जाता है। राजन् । इस प्रकार जगन्माता चित्रका देवीकी ये मृतिया दतलायी गयी हैं॥ २१॥ जो कीर्तन करनेपर कामपेनुके समान समूर्ण कामनाओं हैं। इस परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुर्फे दूर्य के दिलीको नहीं जतलाना चाहिये॥ २२॥ दिल्य मृतियोंका यह आख्यान मनोपान्ति एट देनेवाला है। इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरन्तर देवीके का (आसपन) में लगे रहो ॥ २२॥ सप्तरातीके मन्त्रीके पाठमात्रते मनुष्य नात करनों विस्तर हो। २२॥ सप्तरातीके मन्त्रीके पाठमात्रते मनुष्य नात करनों विस्तर हो। २२॥ सप्तरातिके मन्त्रीके पाठमात्रते मनुष्य नात करनों विस्तर हो। २२॥ इसलिये मेंने पूर्ण प्रयत्न करके देवीके गोपनीयके भी जल्ला है। २४॥ इसलिये मेंने पूर्ण प्रयत्न करके देवीके गोपनीयके भी जल्ला गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है। जो सब प्रकारके मनोपानिका प्रवेते गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है। जो सब प्रकारके मनोपानिका प्रवेते गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है। जो सब प्रकारके मनोपानिका प्रवेते गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है। जो सब प्रकारके मनोपानिका प्रवेते गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है। जो सब प्रकारके मनोपानिका प्रवेते गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है। जो सब प्रकारके मनोपानिका प्रवेते गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है। जो सब प्रकारके मनोपानिका प्रवेते गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है।

( एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यति । सर्वरूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत् ॥ अतोऽहं विश्वरूां तां नमामि परमेश्वरीम् ॥) इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम् ।\*

# क्षमा-प्रार्थना

अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमख परमेश्वरि ॥ १ ॥ आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनस् । पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ २ ॥ सन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । यत्पूजितं यया देवि परिपूर्ण तदम्तु मे ॥ ३ ॥

देनेवाली है ॥२५॥ ( उनके प्रसादसे तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा सम्पूर्ण जगत् देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरीको नमस्कार करता हूँ।)

The same of the sa

परमेश्वरि! मेरेद्वारा रात-दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है'—यों समझकर मेरे उन अपरार्घोंको तुम कृपापूर्वक क्षमा करो।। १॥ परमेश्वरि! मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करनेका ढंग भी नहीं बानता, क्षमा करो।।२॥ देवि! सुरेक्वरि! मैंने जो मन्त्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपासे

तदनन्तर प्रारम्भमें बतलायी हुई रीतिसे शापोद्धार करनेके पश्चात् निम्नाद्धित
 भोक पदकर देवीसे अपने अपराधींके लिये क्षमा-प्रार्थना करे।

अपराधरातं कृत्वा जगदम्वेति चोचरेत्। यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्माद्यः सुराः ॥ ४ ॥ सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिकं । इदानीमनु कम्प्योऽहं यथेच्छिसि तथा कुरु ॥ ५ ॥ अज्ञानाद्विस्मृतेर्श्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम् । तत्सर्वे क्षम्यतां देवि प्रसीद् परमेश्वरि ॥ ६ ॥ कामेश्वरि जगन्मातः सचिदानन्द्विग्रहे । गृहाणाचीिममां प्रीत्या प्रसीद् परमेश्वरि ॥ ७ ॥ गुह्मातिगुह्मगोप्त्री त्वं गृह्मणास्मत्कृतं जपम् । सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि ॥ ८ ॥ ॥ श्रीदुर्गापणमस्त ॥

+-

पूर्ण हो ॥ ३ ॥ सैकड़ों अपराधकरके भी जो तुम्हारी शरणमें जा 'जगदम्य' कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देनताओं के लिये भी मुलम नहीं है ॥४॥ जगदम्बिके ! में अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरणों आया हूँ । इस समय दयाका पात्र हूँ । तुम जिना चाहो, करो ॥६॥ देवि! परमेक्वरि ! अज्ञानके, भूलके अथवा बुद्धिभ्रान्त होनेके पारण मंते जे न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सम क्षमा करों और प्राप्त होओ ॥६॥ सिश्वदानन्दस्वरूपा परमेक्वरि ! जगन्माता कामेक्वरि ! तुम प्रेमपूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करों और मुहायर प्रमन्त रहे ॥ ७ ॥ देवि मुहेक्वरि ! तुम गोपनीयसे भी गोपनीय वस्तुकी रक्षा करनेवाली हो । मेरे निनेदन किये हुए इस जबको प्रहण करों । वुम्हारी हुनाके मुझे सिद्धि प्राप्त हो ॥८॥

# श्रीदुर्गामानस-पूजा

उद्य<del>च</del>न्दनकुङ्कुमारुणपयोधाराभिराष्ट्रावितां

नानान्ध्यमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके।
आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भिक्ततो
मातः सुन्दरि भक्तकल्पलितके श्रीपादुकामादरात् ॥१॥
देवेन्द्रादिभिरचितं सुरगणरादाय सिंहासनं
चश्रात्काश्र्वनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम्।
एतच्चम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं
गन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके॥२॥

माता त्रिपुरसुन्दरी ! तुम भक्तजनोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाली करालता हो । मा ! यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्रीचरणोंमें समर्पित है, इसे ग्रहण करो । यह उत्तम चन्दन और कुङ्कुमसे मिली हुई लाल जलकी धारासे घोयी गयी है । माँति-भाँतिकी वहुमूल्य मणियों तथा मूँगोंसे इसका निर्माण हुआ है और बहुत-सी देवाङ्गनाओंने अपने करकमलोंद्वारा भक्ति-पूर्वक इसे सब ओरसे धो-पोंछकर स्वच्छ बना दिया है ॥१॥

मा ! देवतार्थोंने तुम्हारे वैठनेके लिये यह दिल्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इसपर विराजो । यह वह सिंहासन है, जिसकी देवराज इन्द्र आदि— मी पूजा करते हैं । अपनी कान्तिसे दमकते हुए राशि-राशि सुवर्णसे इसका निर्माण किया गया है । यह अपनी मनोहर प्रभासे सदा प्रकाशमान रहता है । इसके सिवा, वह चम्पा और केतकीकी सुगन्धसे पूर्ण अत्यन्त निर्मल तेल और सुगम्धयुक्त उत्रटन है, जिसे दिल्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवामें प्रस्तुत कर रही हैं, कृपया इसे स्वीकार करो ॥ २॥ पश्चाह्ति गृहाण शम्भ्रगृहिणि श्रीसुन्द्रि प्रायशो गन्धद्रव्यसम्हनिर्मरतरं धात्रीफलं निर्मलम् । तत्केशान् परिशोष्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीस्नातिस स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्द्रित्वनमृदे ॥३॥ सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीपृतां

सचन्दनसङ्गुङ्गमागुरुभरेण विश्राजिताम् । महापरिमलोज्ज्वलां सरसञ्जदकस्तृरिकां गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे ॥४॥ गन्धर्वामर्किन्नरियतमासन्तानहस्ताम्बुज-

प्रस्तारं धियमाणमुत्तमतरं काञ्मीरजापिछरम् ।

देवि ! इसके पश्चात् यह विशुद्ध ऑवलेका फर एटा परो । शियनिये ! त्रिपुरसुन्दरी ! इस ऑवलेमें प्रायः जितने भी सुगरिधत पदार्थ हैं। वे सभी डाले गये हैं। इससे यह परम सुगरिधत हो गया है । अतः इससे सतावर वालोंको कंबीने साद लो और गङ्गाजीकी पिवस धाराने नहाओ । तदनराष्ट्र यह दिव्य गर्ध सेवामें प्रस्तुत है। यह तुम्हारे ज्यन्तदकी सुद्धि करनेवाला हो ॥ ३ ॥

सम्पत्ति प्रदान करनेवाली वरदायिनी श्रिपुनसुन्दिन ! यह नगन ग्रष्ट कस्तूरी प्रहण करो । इसे स्वयं देवराज इन्द्रकीयको महारानी हानी आगे। कर-कमलोंमें लेकर सेवामें खड़ी हैं । इसमें चन्द्रन, कुनुम तथा अगुनका मेल होनेसे और भी इसकी शोभा यह गयी है । इसमें बहुत अगिर मन्य निकलनेके कारण यह बहुी मने इस प्रतीत होती है ॥ ४ ॥

मा श्रीगुन्दरी ! यह परम उत्तम निर्मात पन्न नेवामें नगर्नित है। यह तुम्हारे हर्षको बदावे । माता ! इने गन्यवं: देवता तथा निन्नरेजी प्रेयती कुन्दरियाँ अपने फैलाये हुए कर-कमलीमें भारण किये गदी है। यह फेल्फ्रों रंगा हुआ पीताम्पर है। इसने परम प्रकाशनान मूर्यमण्डलकी शोमामण

मातर्भाखरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलं चैतन्निर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दिर त्वन्मुद्य् ॥ ५ ॥ स्वर्णाकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे इस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसना नितम्बफलके मङ्जीरमङ्घिद्वये । हारो वक्षसि कङ्कणौ कणरणत्कारौ करद्वन्द्वके विन्यस्तं मुक्तटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्त्यताय्॥ ६ ॥ ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं सिन्द्रं विलसङ्खलाटफलके सौन्दर्यमुद्राधरम् । राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलदलश्रीमोचने लोचने तिद्वयौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रदे ॥ ७ ॥ अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धुद्भवं निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे ।

दिव्य कान्ति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है।। ५॥

तुम्हारे दोनों कानोंमें सोनेके वने हुए कुण्डल झिलमिलाते रहें, करकमलकी एक अङ्कुलीमें अँगूठी शोभा पावे, कटिमागमें नितम्बोंपर करधनी सुहाये, दोनों चरणोंमें मक्कीर मुखरित होता रहे, वक्षः खलमें हार सुशोभित हो और दोनों कलाहयोंमें कंकन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तकपर रक्खा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनन्द प्रदान करे। ये सब आमृषण प्रशंसाके योग्य हैं।।६।।

धन देनेवाली शिवप्रिया पार्वती ! तुम गलेमें बहुत ही चमकीली सुन्दर हँसली पहन लो, ललाटके मध्यभागमें सीन्दर्यकी सुद्रा (चिह्न) धारण करनेवाले सिन्दूरकी वेंदी लगाओ तथा अत्यन्त सुन्दर पद्मपत्रकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले नेत्रोंमें यह काजल भी लगा लो, यह काजल दिव्य ओषधियोंसे तैयार किया गया है ॥ ७ ॥

पार्पोका नाश करनेवाली सम्पत्तिदायिनी त्रिपुरसुन्दरी ! अपने मुखकी

गृहाण मुखमीखितुं मुद्धरिबस्यमाविद्धम-विनिर्मितमघन्छिदे रितकराम्युजन्यायिनम्॥ ८॥ कस्त्रीद्भवचन्द्नागुरुस्थाधाराभिराष्ट्रायिनं चञ्चचम्पकपाटलादिसुरिभद्रच्यः सुगर्न्थाकृतम् । देवस्त्रीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकुम्भवजे-रम्भः शाम्भवि संभ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके ।९। कहारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती-महीकेरवकेतकादिकुसुमे रक्ताश्वमारादिभिः । पुण्पमिल्यभरेण व सुरिभणा नानारसम्रोतसा ताम्राम्भोजनिवासिनी भगवती श्रीचण्डिकां प्जये॥१०॥

शोभा निहारनेके लिये यह दर्गण प्रदेश करो। इसे माधात रित सनी अपने करकमलीमें लेकर सेवामें उपियत हैं। इस दर्गणके चारी और मूँगे को हैं। प्रमण्ड वेगरे घूमनेवाले—मन्दराचलकी मधानीमें कर धीरसमूह समा गया, उस समय यह दर्गण उसीसे प्रकट हुआ था। यह चन्द्रमावी विर्णोंने समान उज्जल है।। ८।।

भगवान् शंकरको धर्मपत्नी पार्वतीदेवी ! देव प्रताओंके सन्तकपर रवते हुए बहुमूह्य रत्नमय कलश्रीद्वारा शीमतापूर्वक दिया जानेवाला यह निर्मेश जल ग्रहण करो । इसे चम्पा और गुलाल आदि सुगान्धित प्रणींने सुवान्धित किया गया है तथा यह कल्प्रीरक, चन्दन, अगुर और स्थारी भागांच आग्नावित है ॥ ९ ॥

में कहार, उत्सल, नागपेशर, कमल, मालती, मिलका, तुनुद, नेजहीं और लाल कनेर आदि पूलोंके, मुगन्धित पुष्पमालाओंके तथा नाना प्रकारके रसींकी धाराके लाल कमलके भीतर निवास करनेवाली औन्निज्या देवीवी पूजा करता हूँ ॥ १० ॥ मांसीगुग्गुलचन्दनागुरुरजःकर्पूरशैलेयजै-

मीच्वीकैः सहकुङ्कमैः सुरचितैः सार्पिभिरामिश्रितैः। सौरभ्यस्थितिमन्दिरं मणिमये पात्रे भवेत प्रीतये

धृपोऽयं सुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्मुदे॥११॥

**घृतद्रवपरिस्फुरद्वचिररत्नयष्ट्यान्वितो** 

महातिभिरनाशनः सुरनितम्बिनीर्मितः । सघनसारवर्त्यान्वित-सुवर्णचषकस्थितः

स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे ॥१२॥ जातीसौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं

युक्तं हिङ्गपरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितैर्व्यञ्जनैः । पकान्नेन सपायसेन मधुना दघ्याज्यसंमिश्रितं

नैवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे ॥१३॥

श्रीचण्डिका देवी ! देववधुओं के द्वारा तैयार किया दुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ानेवाला हो । यह धूप रत्नमय पात्रमें, जो सुगन्ध-का निवासस्थान है, रक्ला हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चन्दन, अगुरु-चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, ऋङ्कम तथा घी मिलाकर उत्तम रीतिसे बनाया गया है ॥ ११ ॥

देवी त्रिपुरसुन्दरी ! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घीसे जलता है, इसकी दीयटमें सुन्दर रत्नका डंडा लगा है, इसे देवाङ्गनाओंने वनाया है। यह दीपक सुवर्णके चषक (पात्र ) में नलाया गया है। इसमें कपूरके साथ वत्ती रहती है। यह भारी-से-भारी अन्धकारका भी नाश करनेवाला है ॥ १२ ॥

श्रीचिण्डका देवी ! देववधुश्रोंने तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है, इसमें अगहनीके चावलका खच्छ मात है, जी बहुत ही रुचिकर और चमेलीके सुगन्धसे बासित है। साथ ही हींग, मिर्च और 5 A

लव**ङ्ग**कलिकोज्जलं बहुलनागवहीदलं संजातिफलकोमलं त्वनसारप्रीफलम् । सुधामयुरिमाञ्चलं रुनिररत्नपात्रींस्थतं गृहाण मुखपद्धजे स्क्रारितमम्ब ताम्ब्लकम् ॥ १४॥ शस्त्रभवचन्द्रमः स्फुरितचन्द्रिकासुन्द्रं गलत्मुरतरङ्गिगीललितमाक्तिकाडम्बरम् गृहाण नवकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोङ्चलं **महात्रिपुरमुन्दरि** प्रकटमातपत्रं महत् ॥ १५॥ मावस्त्रन्युद्मातनोतु सुभगन्त्रीभिः सद्।ऽऽन्द्रोलिनं

शुभं चामरमिनदृक्तन्दसदृशं प्रस्वेददुःखापहम् । जोरा आदि सुगन्यित इन्यंनि हीष-ययासकर यसाये हुए गना प्रकारी व्यञ्जन भी हैं। इसमें भाँति-भाँतिके पक्तानः स्वीरः मधुः वहीं और वीता

मा ! छन्दर रत्नमय पात्रमें मजाकर रक्षा हुआ यह दिहा तार हन अपने मुखमें ग्रहण करो। लबंगकी करी सुभोकर इसके वीहे समावेगी है। अतः बहुत चुन्दर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पानके पत्तीका उत्तीम किया गया है। इन सबबोड़ोंने होमल जायित्री, प्रश्रूर कीर मोतारी दर्दिन यद ताम्बूल तुषाके माधुवंते परिपूर्व है ॥ १४॥

मद्दात्रिषुरसुन्दरी माता पावती ! हुन्धारे नामने यह विद्याल एव देल्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह सरत् काली चन्द्रमाणी सहसीती चाँदनीके समान सुन्दर है। एममें स्त्री एए मृत्यर मोलियोंकी अला हैनी बान पड़ती है, मानी देवनदी ग्रामा क्षेत्र क्यरंग नीचे विरस्ता है। यह छत्र सुवर्णमय दण्डके फारण दहुत छोभा पा राग है।। १५ ॥

मा ! सुन्दरी निस्पेति रागोधे निस्न्तर दुलापा वारे गता वह शेल नेपर जो चन्द्रमा और कृत्द्के नमान उरव्यव हमा क्लेनिक एएको दूर फारेक्टर

सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुकव्यासादिवालमीकिभिः स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माण वेदघ्वनिः ॥१६॥ स्वर्गाङ्गणे वेणुमृदङ्गशङ्घभेरीनिनादैरुपगीयमाना । कोलाहलेराकलिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय ॥१७॥ देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते । तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम्।१८। एतैः पोडशभिः पद्यरुपचारोपकल्पितैः । यः परां देवतां स्तौति स तेषां फलमाप्नुयात् ॥१९॥

है, तुम्हारे हर्षको बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वसिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने-अपने चित्तमें जो वेदमन्त्रों के उचारण-का विचार करते हैं, उनकी वह मन-संकल्पित वेदम्बनि तुम्हारे आनन्दकी षुद्धि करे।। १६॥

स्वर्गके आँगनमें वेणु, मृदङ्ग, शङ्ख तथा मेरीकी मधुर ध्वनिके साय जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकारके कोलाहलका शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरीद्वारा प्रदर्शित नृत्य-कला तुम्हारे सुखकी वृद्धि करे ॥ १७॥

देवि ! तुम्हारे मिक्तरससे भावित इस पद्यमय स्तोत्रमें यदि कहींसे भी कुछ भिक्तका लेश मिले तो उसीसे प्रसन्न हो जाओ । मा ! तुम्हारी भिक्तिके लिये चित्तमें जो आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवनका फल है, वह कोटि-कोटि जन्म घारण करनेपर भी इस संसारमें तुम्हारी कृपाके विना सुलम नहीं होती ॥ १८॥

इन उपचार-किल्पत सोलह पद्योंसे जोपरा देवता भगवती त्रिपुरसुन्दरीका स्तवन करता है। वह उन उपचारोंके समर्पणका फल प्राप्त करता है। १९॥

## अथ दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला

एक समयकी वात है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विजिध उपनारोंसे महेश्वरी हुर्गाका पूजन किया। इससे प्रश्नन तेश्वर मुश्तिकारिकों हुर्गाने कहा—पदेवताओं! में तुरहारे पृज्ञनेथे संतुह हूँ, तुरहारों को हरता हो माँगो, में तुरहें हुर्लभ से-दुर्लभ वस्तु भी प्रदान कर्ने भी। ' तुर्गार पर वचन सुनकर देवता बोले—पदेवि! हमारे शतु महिणानुरकों। जो लीकों लेखें कटक गा, आपने मार हाला, इससे समूर्ण करन् करने पदेशे प्रति हों हों गया। आपकी ही क्ष्मिसे हमें पुनः अपने-अपने पदेशे प्रति हुई है। आप मक्तोंके लिये करावृह्य हैं। हम आपकों शरणमें प्रति हैं। अतः अब हमारे मनमें कुछ भी पानेकी अभिलाश होंग नहीं है। हमें यन कुछ मिल गया। तथावि आपकी आला है। इसलिये हम जनत्वी रागरे लिये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरि! कीन-त्व देश उपार्थ है। जिससे शिव्र प्रसन्त होकर आप संकटमें पड़े हुए कीवरी क्या पदर्श है। देनेश्वरि! यह बात सर्वया गोपनीय हो हो भी हमें अवस्य स्वार्थ!'

देवता ऑके इस प्रकार प्रार्थना फरनेस्स द्यासयी हुनां देवीने करा न प्देवगण ! सुनो, यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय और दुर्वभ है। मेरे यूचीय नामींकी माल्य सब प्रभारकी आपस्तिया विनास करनेवाली है। सीनी के वैके इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह सहस्यस्य है। इसे स्वयासी हुँ, सुनो—

दुर्गा दुर्गातिंशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी। दुर्गमञ्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गमाशिनी॥ दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापटा। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदंत्यलोकद्यानला॥ दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमातमस्वरूपिणी।
दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता।।
दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी।
दुर्गमोहा दुर्गमणा दुर्गमार्थस्वरूपिणी।।
दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी।
दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गमय दुर्गमेश्वरी।।
दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गमा दुर्गदारिणी।
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः।।
पठेत् सर्वभयानमुक्तो भविष्यति न संशयः।।

१ दुर्गा, २ दुर्गातिश्चमनी, ३ दुर्गापद्विनिवारिणी, ४ दुर्गमच्छेदिनी, ५ दुर्गसाधिनी, ६ दुर्गनाश्चिनी, ७ दुर्गतोद्धारिणी, ८ दुर्गनिहन्त्री, ९ दुर्गमापहा, १०, दुर्गमशानदा, ११ दुर्गदैत्यलोकदवानला, १२ दुर्गमा, १३ दुर्गमालोका, १४ दुर्गमात्मस्वरूपिणी, १५ दुर्गमाग्मप्रदा, १६ दुर्गमविद्या, १७ दुर्गमाश्रिता, १८ दुर्गमशानसंस्थाना, १९ दुर्गमध्यानमासिनी, २० दुर्गमोहा, २१ दुर्गमगा, २२ दुर्गमार्थस्वरूपिणी, २३ दुर्गमासुरसंहन्त्री, २४ दुर्गमायुधधारिणी, २५ दुर्गमाङ्गी, २६ दुर्गमता, २७ दुर्गमाय, २८ दुर्गमाय, ३२ दुर्गमा, ३२ दुर्गमा। ३२ दुर्गमा, ३२ दुर्गमा। ३२ दुर्गमा, ३२ दुर्गमा। वो मनुष्य मुझ दुर्गाकी इस नाममालाका पाठ करता है, वह निःसंदेह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जायगा।

कोई शत्रुओंसे पीड़ित हो अथवा दुर्में व बन्धनमें पड़ा हो, इन बत्तीस नामोंके पाठमात्रसे संकटसे छुटकारा पा जाता है। इसमें तिनक भी संदेहके लिये स्थान नहीं है। यदि राजा कोधमें भरकर वधके लिये अथवा और किसी कठोर दण्डके लिये आज्ञा दे दे, या युद्धमें शत्रुऑद्वारा मनुष्य घर जाय अथवा वनमें व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओंके चंगुलमें फँस जाय, तो इन वत्तीस नामोंका एक सौ आठ वार पाठमात्र करनेसे वह सम्पूर्ण मयांसे मुक्त

हो जाता है । विपत्तिके समय इसके समान भयनागुक उपाय दुम्का नहीं है । देवगण ! इस नाममालका पाठ करनेवाले मनुष्योको कभी कोई हानि नही होती । अभक्तः नास्तिक और शट मनुष्यको इसका उपदेश नहीं देना नाहिने ! जो भारी विपत्तिमें पड़नेपर भी इस नामावलीका इजार, दस इजार अगक लाख बार पाट फरता है। स्वयं फरता या बादागाँसे फराता है। यह सर प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो जाता है। सिद्ध आग्नमें मधुनिधित स्टेट तिलींसे इन नामोद्वारा लाख बार इवन करे तो मनुष्य यत्र विपक्तियें एट जाता है। इस नाममालाका पुरश्वरण तीस इजरका है। पुरश्वरणपूर्वक पाट करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर एकता है। नेरी सुन्दर मिट्टीकी अष्टमुना मूर्ति बनावे, आठौं मुजाओंमें क्रमशः गदा, सद्भः विद्युतः बाण, धनुष, कमल, खेट ( ढाल ) और मुद्दर घारण करावे । मूर्तिके मन्त्रकर्मे चन्द्रमाका चिद्ध हो। उसके तीन नेत्र हों। उसे ठाठ वद्ध परनाया गया हो। वह सिंहके कन्धेपर सवार हो और ग्रुटसे महिपानुरका वध कर रही हो। इस प्रकारकी प्रतिमा बनाकर नाना प्रकारकी सामिधवाँसे भक्तिपूर्वक मेरा पुजन करे। मेरे उक्त नामॉसे लाल कनेरके फूल चढ़ाते हुए थी बार पूडा करें और मन्त्र-जय करते हुए पूर्ध इवन करे । भौति-भौतिके उत्तम पदार्थ भीग लगावे । इस प्रकार करनेसे मनुष्य असाप्य कार्यको भी सिद्ध कर देता है । हो मानव प्रतिदिन मेरा भजन फरता है। वर फभी विपक्ति नहीं पड़ता। देवताओं थे ऐसा कर्कर जगदम्या वर्षी अन्तर्पान हो गर्यो । दुर्गाजीने इस उपाख्यानको जो मनते हैं। उनपर कोई विपत्ति नहीं आती ।



## अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदिष च न जाने स्तुतिमहो

न चाह्वानं ध्यानं तदिष च न जाने स्तुतिकथाः।

न जाने मुद्रास्ते तदिष च न जाने विल्पनं

परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्॥१॥

विधेरज्ञानेन द्रिवणविरहेणालसत्त्या

विथेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभृत्।

तदेतत् क्षन्तच्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे

कुपुत्रो जायेत क्षचिदिष कुमाता न भवति॥२॥

मा! में न मनत्र जानता हूँ, न यन्त्र; अहो! मुझे स्तुतिका भी ज्ञान नहीं है। न आवाहनका पता है न ध्यानका। स्तोत्र और कथाकी भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएँ जानता हूँ और न मुझे व्याकुळ होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण—तुम्हारे पीछे चलना। जो कि सब क्लेशोंको—समस्त दुःख-पितियों-को हर लेनेवाला है।। १।।

मवका उद्धार करनेवाली कल्याणमयी माता ! मैं. पूजाकी विधि नहीं जानता, मेरे पास धनका भी अभाव है, मैं स्वभावसे भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक-ठीक पूजाका सम्पादन हो भी नहीं सकता, इन सब कारणोंसे तुम्हारे चरणोंकी सेवामें जो शुटि हो गयी है, इसे क्षमा करना; क्योंकि कुपुत्रका होना सम्भव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥ २ ॥

पृथिच्यां पुत्रास्ते जनि वहवः सन्ति सरलाः
परं तेपां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः।
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिद्पि कुमाता न भवति।।३।।
जगन्मातमीतस्तव चरणसेवा न रचिता
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भ्यस्तव मया।
तथापि त्वं स्नेहं मिय निरुपमं यत्प्रकुरुपे
कुपुत्रो जायेत क्वचिद्पि कुमाता न भवति।। ४।।
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया
मया पश्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि।

मा ! इस पृथ्वीपर तुम्हारे सीधे-सादे पुत्र तो बहुत-से हैं, फिंतु उन सबमें मैं ही अत्यन्त चपल तुम्हारा वालक हूँ; मेरे जैसा चञ्चल कोई विरला ही होगा । शिवे ! मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिये फदापि उचित नहीं है; क्योंकि संसारमें कुपुत्रका होना सम्भव है, फिंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥ ३ ॥

जगदम्य ! मातः ! मैंने तुम्हारे चरणोंकी सेवा कभी नहीं को, देवि ! तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया; तथापि मुझ-जेंसे अधमपर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो इसका कारण यही है कि संसारमें कुपुत्र पैदा हो सकता हैं; किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥ ४ ॥

गणेशजीको जन्म देनेवाली माता पार्वती ! [अन्य देवताओंकी आराधना करते समय ] मुझे नाना प्रकारकी सेवाओंमें व्यप्न रहना पड़ता था, इसलिये पचासी वर्षसे अधिक अवस्था बीत जानेपर मेंने देवताओंको छोड़ दिया है, अब उनकी सेवा-पूजा मुझते नहीं हो पाती; अतएव उनके

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता
निरालम्बो लम्बोदरजनि कं यामि शरणम् ॥ ५॥
धपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः।
तवापणे कणे विश्वति मनुवर्णे फलमिदं
जनः को जानीते जनि जपनीयं जपविधौ ॥ ६॥
चिताभसालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः।

कुछ भी सहायता मिलनेकी आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलम्बरहित होकर किसकी शरणमें जाऊँगा ॥ ५॥

माता अपर्णा! तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर भी कानमें पड़ जाय तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चाण्डाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणीका उचारण करनेवाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण-मुद्राओं सम्पन्न हो चिरकालतक निर्भय विहार करता रहता है। जब मन्त्रके एक अक्षरके अवणका ऐसा फल है तो जो लोग विधिपूर्वक जपमें लगे रहते हैं, उनके जपसे प्राप्त होनेवाला उत्तम फल कैसा होगा ! इसको कौन मनुष्य जान सकता है ॥ ६ ॥

भवानी ! जो अपने अङ्गोंमें चिताकी राख-भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगम्बरधारी (नग्न रहनेवाले ) हैं, मस्तकपर जटा और कण्टमें नागराज वासुिकको हारके रूपमें धारण करते हैं तथा जिनके हाथमें कपाल (भिक्षापात्र) शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति कपाली भूतेशो भजित जगदीशंकपद्वीं
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलिमिद्म् ॥ ७॥
न मोक्षस्याकाङ्का भविभववाञ्छापि च न मे
न विज्ञानापेक्षा शशिमुित सुखेच्छापि न पुनः ।
अतस्त्वां संयाचे जनिन जननं यातु मम वें
मुडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८॥
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः
किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः।
स्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे
धत्से कृपामुचितमम्व परं तवेव ॥ ९॥

भी जो एकमात्र 'जगदीश' की पदवी घारण करते हैं, इसका न्या कारण है! यह महत्त्व उन्हें कैंसे मिला, यह केवल तुम्हारे पाणिप्रहणकी परिपाटीका फल है, तुम्हारे साथ विवाह होनेसे ही उनका महत्त्व बढ़ गया ॥ ७॥

मुखर्मे चन्द्रमाकी शोभा घारण करनेवाली मा ! मुसे मोक्षकी इच्छा नहीं है, संसारके वैभवकी अभिलागा भी नहीं है; न विशानकी अपेक्षा है, न सुखकी आकाङ्का, तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म 'मृडानी, स्द्राणी, शिव, शिव, भवानी' इन नामांका जन करते हुए बीते ॥ ८ ॥

मा श्यामा ! नाना प्रकारकी पूजन-सामिप्रयासे कभी विधिनूनंक वुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी । सदा कटोर भावका चिन्तन करनेवाटी मेरी वाणीने कौन-सा अपराध नहीं किया है । फिर भी वुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथपर जो किञ्चित् कृपादृष्टि रखती हो। मा ! यह तुन्हारे हो योग्य है । तुन्हारी-जैसी द्यामयी माता ही मेरे-जैसे कुपुत्रको भी आस्य टे सकती है ॥ ९॥

सार्णं त्वदीयं मग्न: आपत्स दुर्गे करुणार्णवेशि । करोमि भावयेथाः नतच्छठत्वं मम सारन्ति ॥१०॥ क्षुधातृषाती जननीं विचित्रमत्र जगद्मव करुणास्ति चेन्मयि । परिपूर्णी अपराधपरम्परापरं

न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥११॥
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि ।
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥
इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधद्यमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

माता दुर्गे ! करणासिन्धु महेश्वरी ! मैं विपत्तियों में फँसकर आज जो द्वम्हारा स्मरण करता हूँ [ पहले कभी नहीं करता रहा ] इसे मेरी शठता न मान लेना; क्योंकि भूख-प्याससे पीड़ित बालक माताका ही स्मरण करते हैं ॥ १० ॥

जगदम्व ! मुझपर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा वनी हुई है, इसमें आश्चर्य-को कौन-सी वात है, पुत्र अपराध-पर-अपराध क्यों न करता जाता हो फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती ॥ ११ ॥

महादेवि ! मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है; ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े, वह करो ॥१२॥

## सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्

### शिव उवाच

शृणु देवि प्रवस्थामि कुञ्जिकास्तात्रमुत्तमम् ।

येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभा भवेत् ॥१॥
न कवचं नार्गलास्तात्रं कीलकं न रहस्यकम् ।
न सक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्॥२॥
कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् ।
अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् ॥३॥
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति ।
मारणं मोहनं वक्यं स्तम्भनोचाटनादिकम् ।
पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॥४॥

#### वय मन्त्रः

ॐ पें हीं हीं चामुण्डाये विच्चे ॥ ॐ ग्हों हुं हीं जूं सः ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल पें हीं हीं चामुण्डायें विच्चे ज्वल हं संलं संप्रमुखाहा ॥इतिमन्त्रः॥ नमस्ते स्ट्रमपिण्यं नमस्ते मधुमिदिन । नमः केंट्रमहारिण्ये नमस्ते मिहपादिनि ॥१॥ नमस्ते शुम्भहन्त्र्ये चिनशुम्भासुर्धातिनि ॥२॥ जाप्रतं हि महादेवि जपंसिद्धं कुरुष्वमे॥ पेंकारी सृष्टिस्पा ये हींकारी प्रतिपालिका ॥३॥ कींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ चामुण्डा चण्ड्याती च येकारी वरदायिनी ॥४॥ विच्चे चामयदा नित्यं नमस्ते मन्त्र- स्तिणि॥ ५॥ धां धीं धूं धूर्जिटेः पत्नीवां वीं वूं वागधीश्वरी।कां कीं कूं कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु॥ ६॥ हुं हुं हुंकार-रूषिण्ये जं जं जं जम्भनादिनी॥ श्रां श्रीं श्रुं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः॥ ७॥ अं कं वं टं तं पं यं शं वीं हुं पें वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु खाहा॥ पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेवरी तथा॥ ८॥ सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे ॥ इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति- हेतवे॥ अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति॥ यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्॥ न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा।

इति श्रीचद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे

कुङ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।\*



<sup>\*(</sup>प्रतिदिन प्रातःकाल उपर्युक्त स्तोत्रका पाठ करनेसे सव प्रकारके वाघा-विद्न नष्ट हो जाते हैं। इस कुञ्जिकास्तोत्र तथा देवीसूक्त के सिहत सप्तश्वतीके पाठसे परम सिद्धि प्राप्त होती है।) मारण—कामकोषनाश, मोहन—इष्टदेव-मोहन, वशीकरण—मनका वशीकरण,स्तम्मन—इन्द्रियोंकी विषयोंके प्रति उपरित और उचाटन—मोक्षप्राप्तिके लिये छटपटाहट—ये सभी इस स्तोत्रका इस उद्देश्यसे सेवन करनेसे सफल होते हैं।

# सप्तरातीके कुछ सिद्ध सम्पुट-मन्त्र

श्रीमार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमाहात्म्यमें 'श्लोक', 'अर्घ श्लोक' और 'उवाच' आदि मिलाकर ७०० मन्त्र हैं। यह माहात्म्य दुर्गासप्तश्तीके नामसे प्रसिद्ध है। सप्तश्ती अर्थ, धर्म, काम, मोक्च—चारों पुरुपार्थों को प्रदान करनेवाली है। जो पुरुप जिस भाव और जिस कामनासे श्रद्धा एवं विधिके साथ सप्तश्तीका पारायण करता है, उसे उसी भावना और कामनाके अनुसार निश्चय ही फल-सिद्धि होती है। इस वातका अनुभव अगणित पुरुपोंको प्रत्यक्ष हो चुका है। यहाँ हम कुछ ऐसे चुने हुए मन्त्रोंका उल्लेख करते हैं, जिनका सम्पुट देकर विधिवत पारायण करनेसे विभिन्न पुरुषार्योंकी व्यक्तिगत और सामृहिकरूपसे सिद्धि होती है। इनमें अधिकांश सप्तश्रतीके ही मन्त्र हैं और कुछ वाहरके भी हैं—

(१) सामृह्विक कल्याणके लिये

देन्या यया ततिमदं जगदात्मशक्त्या निश्रोपदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामस्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां

भक्त्या नताः सा विद्धातु शुभानि सा नः॥

(२) विश्वके अग्रुभ तथा भयका विनाश करनेके लिये यस्याः प्रभावमतुर्लं भगवाननन्तो

मह्मा हरश्च न हि वस्तुमलं बलंच। चिष्टकाखिलजगत्परिपालनाय

नाशाय चाशुभभयस्य मति हरोतु ॥

(३) विश्वकी रक्षाके लिये

सा

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेप्वल्ह्मीः

पापात्मनां कृतिधियां हृद्येषु युद्धिः।

श्रदा सतां कुलजनप्रभवस्य रुजा तां त्वां नताः सा परिपालय देवि विकास् ॥

( ४ ) विश्वके अभ्युद्यके लिये विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्विय भक्तिनम्नाः॥ ( ५ ) विश्वन्यापी विपत्तियोंके नाराके लिये प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ (६) विश्वके पाप-ताप-निवारणके लिये देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते-र्नित्यं यथासुरवधाद्धुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्॥ (७) विपत्ति-नाशके लिये शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ (८) विपत्तिनाश और ग्रुभकी प्राप्तिके लिये करोत् सा नः ग्रुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। -( ९ ) भयनाशके लिये (फ) सर्वस्वरूपे . सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्त्रिते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ (स) एतत्ते वदनं सौम्यं छोचनत्रयभूषितम्। पातु नः सर्वभीतिम्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥

(ग) ज्वालाकरालमत्युग्रमशेपासुरस्र्वम् त्रिशुलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽन्तु ते॥ (१०) पापनाशके लिये हिनस्ति दृत्यतेजांसि स्वनेनापूर्व या जगन्। सा घण्टा पातु नो देवि पापेम्योऽनः सुतानिय ॥ ( ११ ) रोग-नाशके लिये रोगानदोषानपहांमि नुष्टा रुष्टा नु कामान् मकलानभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां न्वामाश्रिता द्वाध्रयतां प्रयान्ति ॥ ( १२ ) महामारी-नाशके लिये जयन्ती महुका फाकी भद्रकाही क्रपारिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽम्नु ते॥ ( १३ ) आरोग्य और सौभाग्यकी प्राप्तिके लिये देष्टि सीभाग्यमारोग्यं देष्टि मे परमं मुखम्। रूपं देष्ठि जयं देष्ठि यशो देष्ठि द्विपी जिहा। (१४) सुलक्षणा पत्नीकी प्राप्तिके लिये पत्नीं मनोरमां देष्टि मनोवृत्तानुमारिणीम्। तारिणी दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्धवाम् ॥ ( १५ ) वाधा-शान्तिके लिये पुँछोपयस्याग्विलेद्यरि । मर्वाचाधाप्रशमनं ्वया कार्यमस्पट्टेरियनाशनम् ॥ एवमेव ( १६ ) सर्वविध अम्युद्यके लिये ते सम्मता जनपदेषु धनानि र्वपां तेषां यद्यांमि न च मीट्ति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतारमजभृत्यदारा येषां मदाभ्यद्वदा भवता प्रमन्ता ॥ (१७) दार्द्धिश्रदुःखादिनाशके लिये दर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । दारिद्रचदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्वचित्ता ॥ (१८) रक्षा पानेके लिये शुलेन पाहि नो देवि पाहि खड्डेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ ( १९ ) समस्त विद्याओंकी और समस्त स्त्रियोंमें मातृभावकी प्राप्तिके लिये विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः ख्रियः समस्ताः सक्**ला नग**त्<u>स</u>। त्वयेकया पुरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः 🛚 (२०) सव प्रकारके कल्याणके लिये शिवे सर्वार्थंसाधिके। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शरण्ये त्र्यंम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ( २१ ) शक्ति-प्राप्तिके लिये सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातिन । गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्त ते॥ ( २२ ) प्रसन्नताकी प्राप्तिके लिये , प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि। न्नैलोक्यवासिनामीक्ये लोकानां वरदा भव॥ ( २३ ) विविध उपद्रवोंसे वचनेके लिये

यत्रोग्रविषाश्च नागा

यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।

रक्षांसि

तथाव्धिमध्ये 🏾 दावानली यत्र तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् ॥ ( २४ ) वाधामुक्त होकर धन-पुत्रादिकी प्राप्तिके लिये सर्वोबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ ( २५ ) भुक्ति-मुक्तिकी प्राप्तिके लिये विधेहि देवि फल्याणं विधेहि परमां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जिह ॥ ( २६ ) पापनाश तथा भक्तिकी प्राप्तिके लिये नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि नमं देहि यशो देहि द्विपो जिहा॥ (२७) स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्तिके लिये सर्वभूता यदा देवि स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोत्तयः॥ (२८) खर्ग और मुक्तिके लिये सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते। स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ( २९ ) मोक्षकी प्राप्तिके लिये वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या त्वं विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिऐतुः॥ (३०) खप्नमें सिद्धि-असिद्धि जाननेके लिये दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्यसाधिके। मम सिद्धिमसिद्धि वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय ॥

AND THE LEAST

## श्रीदेवीजीकी आरती

जगजननी जय! जय!!(मा! जगजननी जय!जय!!) भयहारिणि, भवतारिणि भवभामिनि जय ! जय !! जग ० तू ही सत-चित-सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा । सत्य सनातन सुन्दर पर-शिव सुर-भूपा ॥ १ ॥ जगजननी० आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी। अमल अनन्त अगोचर अज आनँद्राशी ॥ २ ॥ जग० अविकारी, अषहारी, अकल, कलाधारी। कर्त्ता विधि, भर्त्ता हरि, हर सँहारकारी ॥ ३ ॥ जग० तू विधिवधु, रमा, तू उमा, महामाया। मुलप्रकृति विद्या तु, तू जननी जाया।। ४।। जग० राम, कृष्ण तू, सीता व्रजरानी राधा। तू वाञ्छाकलपद्रुम, हारिणि सब बाधा ॥ ५ ॥ जग० दश विद्या, नव दुर्गा नानाशस्त्रकरा। अष्टमातृका, योगिनि, नव नव रूप धरा ॥ ६ ॥ जग० त् परधामनिवासिनि, महाविलासिनि त्। तृ ही क्मशानविद्दारिणि, ताण्डवलासिनि तृ ॥ ७ ॥ जग्०

सुर-सुनि-मोहिनि सौम्या तू शोभाऽऽधारा!
विवसन विकट-खरूपा, प्रलयमयी धारा॥८॥ जगव् तू ही स्नेहसुधामिय, तू अति गरलमना। रत्नियभूपित तू ही, तू ही अस्त्रि-तना॥९॥ जगव् मूलाधारिनवासिनि, इह-पर-सिद्धिप्रदे। कालातीता काली, कमला तृ वरदे॥१०॥ जगव् शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अमेदमयी। मेदप्रदर्शिनि वाणी विमले ! वेदत्रयी॥११॥ जगव् हम अति दीन दुखी मा! विपत-जाल घेरे। हैं कप्त अति कपटी, पर वालक तेरे॥१२॥ जगव् निज खभाववश जननी ! दयादृष्टि कीजें। करुणा कर करुणामिय ! चरण-शरण दीजे॥१३॥ जगव्



## देवीमयी

तव च का किल न स्तुतिरम्बिके!

सकलशब्दमयी किल ते तनुः।
निखिलमूर्तिषु में भवदन्वयो

मनसिजासु बहिःप्रसरासु च॥

इति विचिन्त्य शिवे! शिमताशिवे!

जगति जातमयत्नवशादिदम्।
स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता

न खलु काचन कालकलास्ति मे ॥

"हे जगदम्बिके! संसारमें कौन-सा वाब्यय ऐसा है, जो तुम्हारी स्तृति नहीं है; क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकलशब्दमय है। हे देवि! अब मेरे मनमें संकल्पविकल्पात्मक रूपसे उदित होनेवाली एवं संसारमें दश्यरूपसे सामने आनेवाली सम्पूर्ण आकृतियोंमें आपके खरूपका दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमङ्गल्दबंसकारिणि कल्याणखरूपे शिवे! इस बातको सोचकर अब बिना किसी प्रयत्नके ही सम्पूर्ण चराचर जगत्में मेरी यह स्थिति हो गयी है कि मेरे समय-का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तृति, जप, पूजा अथवा ध्यानसे रहित नहीं है। अर्थात् मेरे सम्पूर्ण जागतिक आचार-व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न रूपोंके प्रति यथोचितरूपसे व्यवहत होनेके कारण तुम्हारी पूजाके रूपमें परिणत हो गये हैं।"

—महामा**देश्वर** आचार्य अभिनवगुप्त

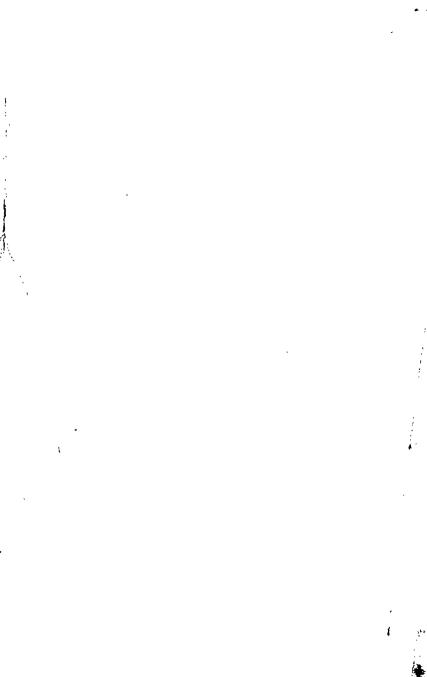